

## रंल का रिकट

# da si est

भदन्त ञानन्द कासन्यायन

प्रगति प्रकाशन नयी दिल्ली

# da al leve

भइन्त ञ्रानन्द कासल्यायन

प्रगति प्रकाशन नवी दिल्ली

प्रकाशक प्रोग्नेसिय पब्लिशर्स, १४-डी, फ़ीरोज़शाह रोष्ट, नयी दिखी

**मृद्**क

गोपीनाथ सेठ, नवीन प्रेस, दिल्ली

मूल्य १॥)

### क्रम

| 9.    | यह ऊपर की कमाई                 | -          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ш          | ٤          |
|-------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ₹.    | शादी                           | **         | as .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          | 90         |
| ∄.    | मेंने भी एक दिन सिगरेट पी      | थीं ं      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | <b>ર</b> ફ |
| 8,    | स्वतस्त्र भारतका पहला दंश      | तीं ' ' '  | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44         | इ          |
| ķ.    | एक राष्ट्र के दो कराडे         | -          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | इ६         |
| ξ,    | उसका ख़न भी रंग लाया है-       | rnt-sut    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **         | ४४         |
| v.    | रूस में राहुत जी का पारिवार्ग  | रिक जी     | वन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | જર         |
| 羈,    | एक लडके को जान की कीमर         | त सवा      | स्पया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20         | 80         |
| 8,    | दान                            |            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P)         | * 8        |
| 90,   | ध्याच्यास—सिक्षड्रों झा जिस्से | ik ralia   | r,izi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          | 44         |
| 17.   | वे मरगान्त वत                  | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>-</i> - | ફ ૭        |
| ₹.    | भिद्य उत्तम                    | **         | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | af         | છજ         |
| ₹.    | स्वातंत्र्य वीरहुप्ट-ग्रामर    | र्गी       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M          | # 8        |
| 8,    | व्यक्तिका पुनर्निर्माण         |            | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÷          | द्ध        |
| ıκ.   | रेज का धिकट                    | **         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ţn.        | 8 8        |
| ١٤.   | हिन्द महायागर का रतनः लंब      | <b>F</b> T | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | per .      | 33         |
| 10.   | धर्म का आड्                    | -          | rate of the state | <b>"</b>   | 999        |
| σ,    | महेन्द्र श्रीर संवामित्रा      | •          | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M          | 339        |
| . š i | चिनिया बाबा                    | Mr.        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pi         | 353        |
| (O.   | गांधीजी खीर समय का सून्य       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | १२५        |
| ę ą . | माई परमानन्द                   | -          | wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **         | 93,9       |
| ₹₹.   | द्स रुपये का नोट               |            | Pa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | १३४        |

| २३. | बुद्ध और गांची के ग्रांतिम संस्कार | •• | 152       |
|-----|------------------------------------|----|-----------|
| ₹४. | वैज्ञानिक भौतिकवाद श्रीर बीख-दर्शन | •• | ी % क्    |
| ₹१. | पाकिस्तानियों के बीच -             | ** | १५५       |
| २६. | त्रागेग्य का प्रधान साधन—मन -      | -  | <b>ា្</b> |
| २७. | भोजन रसायन बन सकता है, यदि         | Nu | १६७       |
| ₹≒. | हम बापू को देवता न बनायें— -       | *  | 708       |
|     |                                    |    |           |

## यह जपर की कमाई

"याप अपनी सदको की शादी अमुक पटवारी से कर दीजिये।" "उसका वेतन कितना हैं ?"

''वेतन कितना ही हो, ऊपर की कमाई बहुत है।''

दो व्यक्तियों के बीच हुये उक्त बार्तालाप की रिपोर्ट बचपन में सुनी थो। लगता था कि यह "ऊपर की कमाई" जीवन का एक ग्रसाधारण श्रमुभव है, कुछ ही जोगों के जीवन में घटने वाली एक ग्रमाधारण घटना। श्राज तो लगता है कि इस "ऊपर को कमाई" जैसी सरख कोई हुमरी बान रह ही नहीं गई।

< × ×

पूमते रहना यूँ ही मिलू का धर्म है, किन्तु रा० भा० प्रचार कार्य में जुट जाने से ता एक करेला दूसरे नीम चढ़ा वाली कहावत ' चिरतार्थ हो गई है। दिखो जा रहा था। बैटा था ड्योहे दर्जे में। भाई यशपाल जैन ने एक स्टेशन पर देख लिया। दिखी दो एक स्टेशन और रह गया था। वे बातचीत के लिये गेर डिक्ट में आ बैटे। दिखी स्टेशन पर उत्तरने लगे तो एक टिकट-चैकर ने आकर उनका टिकट देखा। यशपाल जी के पास तोमरे दर्जे का टिकट था। टिकट-चैकर बोला—"तीसरे दर्जे का टिकट लेकर ड्योहे में याजा कर रहे हैं। किराया निकालिये।" बहुत सममाया कि यात्रा तो यशपालजी ने तीसरे दर्जे में हो की है। दी एक स्टेशन पीछे मेरे डिडवे में आ बैटे थे। सामान अभी भी

उनका उसी डिट्वे में है। किन्तु वह "वाव्" था कि कुछ न सुनता था। कान्त सुनाता था। वहस चल ही रही थी, श्रीर हम चले जा रहे थे—कुली, वाव्, यशपालजी श्रीर में। चलते-चलते हम गेट पर श्रा पहुंचे। वाव् ने हमें गेट-वाव् को सौंप दिया, श्रीर रवयं चम्पत हो गया। श्रव हमें गेट-वाव् से नये सिरे से शास्त्रार्थ करना पडा। पहला बाव् न जाने कहाँ नौ दो ग्यारह हो गया। हम उसकी प्रतीत्ता में खड़े थे। तब तक गेट-वाव् ने कुली से कहा—"सामान उठाकर वाहर करो।" किसी भी बुद्धिमान श्रादमी के लिये इतना इशारा काफ्री होना चाहिये। किन्तु यहां एक जैन था दूसरा बोह् । बोद्ध को श्राप बुद्ध भी समक्त ही सकते हैं। वाव् का इशारा ख़ाक पत्थर कुछ भी समक्त में न श्राया। इस समग्र हम दरवाजं से बाहर किन्तु बाब् की पहुँच से बाहर न थे। ताँगे वालों ने हमें घेरना श्रारम्भ किया। उन्हें रोका—"भाई, इस क्रमेले से मुक्त ही तो चलें।"

"तो क्या देरी है ?"

"उस बाबू की प्रतीचा कर रहे हैं। यह न जाने कहाँ चला गथा।" "महाराज, उसे भी तो कुछ देना ही पड़ेगा, इसी को काहे नहीं दे देते ?"

"भाई, देने में और तो कोई धापिन नहीं, किन्तु इस सरत देना नहीं याता।"

ताँगे वालं ने यशपालजी के हाथ सं १ या र लिये और पाधू के हाथ में यमा दिये। अब क्या था उसने निधइक सामान उदाया और अपने ताँगे में रखने के लिये लें चला। उस दिन तक को व्यक्तिक जीवड़े इतनी आसानी सं इस "उपरी कमाई" के साली बन गये कि कुछ पता ही नहीं चला।

यशपालकी की जय होश धाया, भी बोलं--''अब इसी एक एक कहानी लिखकर इसके इस गुने बसूल कहाँगा।'' दिल्ली से इलाहाबाद आना होता है तो कानपुर होकर और वर्घा जाना होता है तो इरारसी होकर। कानपुर स्टेशन की ही बात है। सायद उस दिन दिल्ली से कानपुर तक का ही टिकट लिया था और जाना था आगे इलाहाबाद। कानपुर स्टेशन पर मैंने वाव्यों से अपने दो टिकट इलाहाबाद तक बढ़ा देने के लिये कहा। "अभो कर देते हैं" उत्तर मिला। कुछ देर इधर-उधर होती रही। "रसीद बही नहीं है, अभी आती है, इसके पास है, उसके पास है।" गाड़ी छूटने को हुई तो एक वाधू ने हिसाब करके निश्चित रकम माँगी। मैंने दे दी। चलती गाड़ी में उसने मेरे हाथ में रसीद थमा दी। ली गई रकम में और दी गई रसीद में दो-एक क्वये का अन्तर था। गाड़ी कानपुर छोड़ खुकी थी और बाबू शायद कानपुर प्लेट-फार्म से खिसक खुका था। पता नहीं उस समय क्या करना चाहिये था? गाड़ी प्लेट-फार्म पर होतो तो एक बार तो बंजीर पकड़कर गाड़ी रोक देता और फिर उस बाबू को पकड़ कर प्रता कि इस प्रकार वह रोज कितनी "ऊपर की कमाई" करता है? किन्त मन की मन ही माँही रती।

#### × × ×

इलाहावाद में एक और नया यनुभव हुआ। इलाहावाद से दिखी के टिकट लेकर हम दो जने गाड़ों में बैठे। दो ही चार स्टेशन गये होंगे कि एक टिकट-चेकर ने प्राकर टिकट देखा और आपित्त की। टिकट पर हाथ से रकम लिखकर सायद उसे पेसेन्जर-ट्रेन से अंल-ट्रेन का बनाया गया था। अथवा शायद क्लास ही वदली थी। वाबू बोला—"यह अलुचित है।"

ध्यको १००

"बासू ने रेखने को हो हिकट पर ख्यी कीमल का हिसाब दिया होगा और आप से हाथ को लिखी हुई रक्तम बसुल की है।"

"तब वया बरना चाहिने था ?"

"उससे कहना चाहिये था कि यदि उसके पास टिकट महीं है ती

कापी में टिकट बनाकर दे, जिस में कार्बन कापी भी साथ रहे।"

''हमने उसे एक-एक टिकट के साढ़े छाडारह रुपये दिये हैं ।''

''हां, यह में जानता हूं। इसीलिये आपसे चार्य नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो चार्ज कर सकता हूं।''

"ग्राप हम से चार्ज करेंगे तो हम उस बाबू की शिकायन करके, रेलवे से पैसा वापिय मॉगेंगे। सम्भव है, इसमें उस बाबू को भी कुछ हानि पहुँचे।"

''हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं।"

रेलवे बाबू ने हमें चार्ज नहीं किया। शिकायत करने का इरादा रहने पर भी बाद में मन , ढोला पड़ गया। थीर हम शिकायत न कर पाये।

यह २२ नवम्बर सन् ४६ की घटना है। शिकायत करने के इरादे से टिकटों के जो नम्बर नोट कर लिये थे, वे अभा भी एक चिट पर लिखे हैं—२१७६ और २१८०।

पिछली बार हिन्दी साहित्य सम्गेलन की स्थायी-सिमान की बैठक के स्रवसर पर हैदराबाद के श्रीराम शर्मा वर्धा में ही अपने साथ थे। उस दिन में कुछ अस्परथ था। उन्हों की सहायता से इटारसी तक विशेष आराम से आहा। श्रीराम शर्मा का टिकट इटारसी तक था। श्रीर इटारसी में ज्यों ही हमारी गाड़ी पहुँची कि उसके पाँच मिनट बाद ही इलाहाबाद एक्सप्रेस छूट गई। इटारसी में नया टिकट खरीदने का अवसर ही न मिला। जैसे-तैसे वे बिना टिकट के ही गाड़ी में चर सके। इटारसी तक का टिकट तो उनके पास था ही। प्रश्न था उसे आगे इलाहाबाद तक बढ़ाने का। इटारसी से प्रयाग प्रायः रोज ही आते-जाते रहने के कारण रेल के कुछ बाबुओं को मैं प्रश्चान गया हूँ श्रीर वे सुमे। एक स्टेशन पर मैंने किसी टिकट-चेंकर को हुँहा। जब कोई न

मिला तां गार्ड से कहा। गार्ड बोला—''निश्चिन्त रहिये, यह काम जयलपुर चलकर भी हो सकता है। ''

जबलपुर पहुंचे तो गाड़ी में बड़ी भीड़ या घुसो थी। जैमें तैसे उसे चीरकर बाहर निकले। गार्ड को हूँ हा कि यहाँ तो टिकट बन जाय। गार्ड ने एक टिकट-चैकर को बुलाया और टिकट बना देने के लिये कहा। टिकट-चैकर बोला—"जबलपुर से प्रयाग तक का ही टिकट न बना हूँ?"

में समका कि बाबू रेखवे विभाग की हानि की चिन्ता न कर साधु का उपकार करना चाहता है। श्रीरामजी को ग्रागे करके कहा कि टिकट इनके लिये चाहिये। टिकट बाबू ने दुवारा पृक्षा—"क्यों, इनका हो टिकट जबलपुर से क्यों न बना दें।"

गार्ड बोला—"हैं तो ये लोग जेंटल-मेन, यदि तुम्हारा इनका ते हो जाय, तां बना दी।"

श्रव मेरी समभ में श्रा गया कि यह साधु का उपकार करने की बात नहीं, यह तो अपना ही उपकार करने का रास्ता है। श्रीरामणी श्रीर उस रेख के बाबू को छोड़कर में स्टेशन पर श्राये दो-चार मित्रों से बात चीत करने के लिये एक श्रीर बढ़ गया।

बाद में माल्म हुया श्रीरामजी से बिचारे का तै नहीं ही हुया क्योंकि उन्होंने इटारसी से ही टिकट बना देने खोर पूरे पैसे लेने का श्राग्रह किया।

श्रीरामजो की दृष्टि में कदाचित् वह बाब् भला न था जो इटारसी में जबलपुर तक के किराये में से दो-चार रुपये अपने लिये चाहता था। द्या का पात्र बिचारा! किन्तु श्रीरामजी उसकी दृष्टि में निश्चय से पूरे "मुर्लि" थे, जिन्होंने न श्रपना लाभ किया श्रीर न उसका होने दिया। इनके भी दो-चार रुपये बच जाते श्रीर उसे भी दो रुपये मिल जाते, तो कोई पृष्ठे कि श्रीरामजी का उससे क्या विगद्ता था!

× × ×

उक्त घटनायें भी ताज़ी ही हैं, किन्तु पुर्णे का यह अनुभव तो एकदम

ताज़ा है। "जैन-जगत" के संपादक श्री रिपभदास राका श्रोर में दोनों साथ-साथ पुणें के लिये निकले। जब तीसरे दर्जे में जगह मिल जाय तो प्रत्येक सार्वजिनक-कार्यकर्ता का "धर्म" है कि यह तीसरे दर्जे में हो यात्रा करे। काम की हानि करके तीसरे दर्जे में ही यात्रा करने को "सिद्धान्त" बना बैठना यदि "मूर्खता" है तो यूँ ही दूगरे तथा पहले दर्जे में यात्रा करके सार्वजिनक संस्थाओं का पैसा फेंकना पाप है। इस विषय में राकाजी श्रीर में दोनों सोलह श्राने एक मत थे। वर्धा से कस्थाण तक बड़े श्राराम से तीसरे दर्जे में यात्रा हुई। तीन सो मील से जपर तक के यात्रियों के लिये हमारा डिब्बा सुरचित होने के कारण एक प्रकार से हमारे लिये ही सुरचित था। कस्याण में गाड़ी बदलनी थी। सामान हमारे पास श्रपेचाकृत ज़्यादा था। बम्बई से पुणों के लिये जो गाड़ी श्राई, उस में तीसरे दर्जे में न हमारे सामान के लिये जगह थी श्रीर न हमारे लिये। निश्चिय हुशा कि दूसरे दर्जे में चला जाय। सामान रखवा दिया श्रीर में गार्ड को सूचना देने गया कि हमारे पास टिकट तीसरे दर्जे के हैं, किन्तु कल्याण से दूसरे दर्जे में बैट रहे हैं।

वह बोला--''दिकट ?''

मैंने टिकट दिखाया। गार्ड ने श्रपने पास रख लिया श्रीर बोला— ''कोई टिकट-चैकर श्राये, तो कह देना कि गार्ड के पास हैं।''

करवास से पुर्से तक किसी टिकट-चैकर ने दर्शन नहीं दिये। पुर्से पहुँचने पर जय श्रीराकाजी गार्ड के पास पहुँचे तो उसने टिकट लीटा दिया। श्रीर बोला—''पाँच रुपये निकालो।''

राकाजी ने पाँच रूपये दिये। गार्ड ने रूपये लिये और अपनी भंडी याल में दबाये अपने डिब्बे में चढ़कर दूसरी और जा उत्तरा।

पुर्गे में हिन्दी प्रचार संघ का वार्षिकोत्सव था। में उसका ग्रध्यच बनकर पुर्गे पहुँचा था। स्वभावतः कुछ मित्र स्वागत के लिये स्टेशन पर आषे थे। मैं उनके साथ था और राकाजी मेरे साथ। उस समय राकाजी के लिये यह तै करना कठिन हो गया कि वह उस "भले मानस" गार्ड का पोछा करें अथवा हम सब का साथ हैं।

में मानता हूँ कि यदि राकाजी श्रकेले होते तो उस दिन उस गार्ड को यूँ ही न जाने देते।

किन्तु, उस दिन हम उस गार्डकी दृष्टि में पूरे जैंटल-मैन सिद हुयें। हमने उसे पाँच रुपये किस आराम से ले जाने दिये!

#### × × ×

श्रन्तिम घटना बहुत ही छोटी है। छोटी होने से ही क्या कोई चीज़ कम महत्त्वपूर्ण होती है ?

कलकत्ते की द्राम गाड़ी में यदि, चाहे जितने श्रादमी लटकने की स्वतंत्रता न हो तो वह वम्बई की द्राम गाड़ी से बढ़कर है। वम्बई में निश्चित संख्या के जपर द्राम श्रथवा बस किसी में भी चढ़ने नहीं दिया जाता। जिन्हें जगह नहीं मिलती, उन्हें तकलीफ़ श्रवश्य होती है, किन्तु जिन्हें मिल जाती है वे श्राराम से यात्रा करते हैं। हमें गवालियर टैंक जाना था। एक के बाद दूसरी गाड़ी श्राई। सभी एक से एक भरी हुई। द्राम में जगह पाने की सारी चतुराई बेकार। जब खड़े-खड़े मुफे काफ़ी देर हो गई श्रीर मुफे कहीं जगह न मिली तो मैं श्रपने गन्तव्य स्थान की टोक उलटी दिशा में जाने के लिये एक द्राम में जा बैठा। द्राम गाड़ी स्यूजियम तक जाकर वापिस लौटती थी। द्राम कन्डक्टर ने मुफे वहाँ तक का टिकट बड़े श्रफ्लोस के साथ दिया। वह जान गया था कि में यह फालत् यात्रा केवल स्थान पाने के लिये कर रहा हूँ। द्राम लौटी तो मेंने फिर टिकट माँगा। देखा वह टाल रहा है। तीन-चार थार पास से गुज़रा। सब को टिकट देता था, मुफे ही नहीं। वह चाहता था कि जहाँ से में पहले चढ़ा था वहाँ तक की यात्रा मुफत कर लूँ।

जरा रोरा ध्यान इस श्रोर आकर्षित हुत्रा श्रोर मैंने श्राग्रह से टिकट मोंगा तो उसने मुफे "मूर्यं" साधु सममकर टिकट दे दिया।

वह भला था। दयावान् था। साधुभक्त था। सज्जन था। सब

कुछ था । मेरे पीत-वस्त्र उसे क्यां कंपनो की दो पैसे की हानि की चिन्तान कर रोरे दो पैसे बचाने की घेरणा दे रहे थे।

काश, माधु के पीत-वस्त्र उसे दो पैसे के लिये यह श्रधर्म करने रो रोक सकते! साधु के पीत-वस्त्र में भी श्रव वह सामर्थ्य कहीं!

### शादी

शाम का समय। न दिन न रात। बीरेन्द्र ने कहा—"दृध गर्भ हो गया। ले खार्कें ?"

"श्रीड़ा ठहर जाग्रो। ग्रभी एकडम शाम है।"

में अपनो रोहित-कुटी के बाहर चारपाई पर बैटा था। थोड़ी ही दूर पर कोई आता दिखाई दिथा। पीछे-पीछे कुली भी। भोचा— कौन आ रहा है ? दृवेजी, नह तो आज आने वाले नहीं हैं। सुमन जी, वह भी २२ तारीम्ब सं पहले आने वाले नहीं हैं। तब यह कौन है ?

इतने ही में शकल कुछ स्पष्ट हो गई। एक श्रपश्चित श्रावाज़ सनाई दी—शुद्धकी यहाँ कहाँ रहते हैं?

"वह तो पहले रहते थे। अब तो नहीं रहते।"

"अब कहाँ चले गये ?"

"अब हैदराबाद चले गये।"

"कब तक आयोंने ?"

"यहां में तो वह एक प्रकार से चले ही गये।"

''ग्रीर वर्मा जी ?"

"वे वाहर हैं। ग्राने वाले हैं। ग्रानी लीटे नहीं।"

श्रागन्तुक के इन प्रश्नों से पता लगा कि वह एक से श्रिथिक श्रपने श्राइमिथों का परिचित है। मैं कहने ही वाला शा कि सामान उत्तरवा दें। उसने हो कहा—"तो एक मिनट के लिए यहाँ सामान रग सकता हूँ ?''

"हाँ, हाँ" कह कर मैंने एक कुर्सी विद्यवादी श्रोर विस्तरातथा टंक बरामटे में रखवा दिया।

श्रामन्तुक के बावचीत के लहुजे से लगा कि बह पंजाबी है। कुली ने पैसे लेकर जब उन्हें "सलाम, बाबू" कहा तो बोले—"श्ररे! हम सलाम बाले नहीं हैं।"

कुली का कोई क्सूर न था। उसने मुँह पर दाड़ी देख कर ही "सलाम" कहा था।

मेरी इच्छा हुई कि मैं 'पंजाबी' में वातचीत करूँ, किन्तु श्रज्ञात कुल-शील से सहसा घनिण्ठता बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं—सीच मैं वैसी ही भाषा बोलता रहा

"मकान ?"

"ज़िला लुधियाना।"

"जगरागांव' थाप के ही ज़िले में है ?"

"मैं उसके पास का ही रहने वाला हूं।"

गेरे बारे में उन्होंने समभा कि या तो उधर के ही होंगे अथवा उधर कहीं आये गये होंगे।

एक तो यूँ ही अन्न का अभाव है मी० पी० में और वर्धा में विशेष। दूसरा उस समय चृतहा उंडा हो चुका था। में जन बनाने वाली बाई खा-खिलाकर घर जा चुकी थी। मैंने कहा कि कुएँ पर हाथ सुँह घो आयें और शहर जा कर यदि कुछ खाना-पीना हो तो न्या आयें। वे देर से लौटे। मैं उन के संने की व्यवस्था करके सोना चाहता था। थोड़ी देर हो गई। लौट कर उन्होंने सुभ से प्छा—यहाँ अकोला में कोई विधवा आधम है ?

"श्राप को क्या काम ?"

"मेरे बहनोई ने मुक्ते लृट लिया है। मेरी गृहस्थी नहीं वस रही

है। पंजाब में लोग हज़ारी मांगते हैं। मैंने सोचा इधर से कोई मिल जाय तो मैं भी ले जाकर अपनी गृहरथी बसा लूँ।''

यात सच्ची थी। पंजाब में लद्दियों की सचमुच कमी है, उसी प्रकार देसे वंगाल में ग्रधिकता। मुक्ते बारह वर्ष पुरानी बात याद शा गई। बटाला (जि॰ गुरदामपुर) में एक हिन्दु-सहायक सभा थी, जिसका उद्देश्य या ग्रपहत लड़िक्यों को गुण्डों के चँगुल से खुड़ाना श्रीर योग्य व्यक्तियों से शादी करा देना। उस सभा की श्रीर से जब कभी किसी भी लड़की के लिये "पतियों की ग्रावश्यकता है" का इशतहार छपता तो श्रितियों का ढेर लग जाता। सभा के मैम्बरों को कोई चन्दा न देना पड़ता। ऐसे भावी-पितियों के 'दान' की कृपा से ही सभा का कोष कभी खाली न रहता।

उसने मुभे कुछ सोचता देख प्रश्न दोहराया— "तो खकोला में कोई विषवा खाश्रम है ?"

"एक नहीं, सुना है अनेक हैं, किन्तु वे व्यापार के अड्डे हैं।"

जीवन के कटु अनुभवों में अकोला का भी एक कटु अनुभव है। हमारे यहाँ का एक लड़का अपने किसी सम्बन्धी से अकोला मिलने गया। उसे पता लगा था कि सोलह सत्रह वर्ष पहले गाँव से भागा हुआ उसका मामा अकोला पहुँचकर धनी हो गया है। जाकर देखा सचमुच सैकड़ों रुपयों की चाय पी-पिलाई जा रही है। खाने-पीने की थोड़ी सुविधा देख वह लड़का भी दो-चार दिन और वहीं रह गया। एक दिन पुलिस ने उसके मामा साहब को धर द्वाया। लड़का भी चपेट में आ गया। बड़ी कठिनाई से कुछ सो रुपये खर्च करके लड़का छुड़ाया जा सका। पुलिस का कहना था कि लड़के को छोड़ देंगे तो हमारा सारा करा की कमजोर पड़ जायगा।

तव तक श्रागन्तुक ने फिर श्रवना प्रश्न दोहराया। ऐसी सामाजिक समस्या से दूर-दूर रहन के श्रादी मन की प्रश्न श्रन्छा नहीं जगा। इस बार उसने पूछा—''तो कितने तक काम बन जा सकता है ?'' लाज-शर्म छोड़कर श्रकोला के 'श्राश्रमों' के बारे में जो दी-चार यातें सुन रखी थीं उसे बनाई । "वहां वाले पहले ख्रादमी की 'जाति' पूछ लेते हैं श्रार फिर लड़की को उसी 'जाति' का बता कर पंश करते हैं।....लड़को की 'शादी' हो जाती है। ख्रादमी साथ ले जाता है। लड़की लिखाई-पढ़ाई छुनिया की तरह ख्रपने पति के दिसे हुसे गहने लेकर फिर कभी-कभी उन्हीं लोगों के पास पहुँच जाती है।" वह स्पड़जन शोड़े सहम गये। बोले—"सेरे पास जो रुपये हैं। मैं उन्हें यहां राव जाऊँ श्रीर जाकर देख तो ख्राऊँ।"

वे शुक्क ती से इस मामले में कुछ महायना मिलने की प्राशा से आये थे। शुक्क ती यहाँ थे ही नहीं। तथ उनके सामने दो ही रास्ते थे। या तो बापस लोट जाना या श्रकोला जाकर "किस्मत-श्राजमाई" कर श्राना। उन्होंने दूसरी बात का निर्णय किया।

प्रातःकाल के दो-तीन घंटे में एकदम अपने लियं रखता हैं। लगभग ६ यजे विरेन्द्र से पता लगा कि रात वाले मडजन अपना विरतरा और दंक दोड़ कर चले गये।

#### ( X )

एक दिन । दो दिन । तीन दिन....... ग्रय उनका भ्यान ही उत्तर गथा । याज छ:-सात दिन के बाद में शहर से नॉगे पर लॉटा चला था रहा था । देखा कि वही सज्जन स्टेशन की योर से पेदल था रहे हैं। रात के श्रन्थियारे में देखी शक्क भी पहचान में था गई। मैंने एहा---

"श्रकोला से लीट श्राये ?"

"हाँ।"

"काम बन गया ?"

"जी। उसे होटल में बिटाकर श्राया हूं। होटल वाला कहना है कि कमरा खाली नहीं है।"

मैंने बात समस जी और चीच में ही टांककर कहा—''फ़ंकते आये होते तो रात को फिर चारपाई बिक्का देता श्रव उस के साथ तो च्यवस्था करना कठिन होगी।" "ठीक है। अकेले का क्या, बह तो सेदान में भी मो सकता है।"

तांगे पर बंटे-बंटे तांग वाले से छिपा कर उन्होंने जो कुछ सुके बताया उसका सार यही है कि वह किसी 'आश्रम' से तो नहीं, किन्तु 'श्राश्रम' से बाहर किसी दूसरी जगह से छः सी-में एक पन्द्रह-सोलह वर्ष की लड़की को ले श्राने में सफल हो गये हैं।.........

मैंने ताला खुलवाकर श्रापका दंक-विस्तरा उटवाकर तांगे पर लदवा दिया । वह बोले—मैं उमका इन्तलाम करके श्राता हूं श्रीर तब श्रापको सब किस्सा सुनाता हूँ । वह लोट कर श्राये नहीं । इसीलिए कहानी श्रापूरी है........

# मैंने भी एक दिन सिगरेट पी थी

जब भी मैं किसी को सिगरेट अथवा बीड़ी पीते देखता हूँ, सुके अपना एक दिन का सिगरेट पीना याद आ जाता है। उसकी कथा इस प्रकार है:—

जिस परिवार में मैं पैदा हुआ था, उसमें दुकान पर हुक्के का चलन खूब था। चौबीस घंटे में शायद ही कोई ऐसा समय हो जब हमारी दुकान पर हुक्के की शुइ-गुइ न सुनाई देती हो—अपवाद थे रात के तीन-चार घंटे। किन्तु मेरे पिताकी सिख न होते हुए भी गुरू नानक के बड़े भक्त थे। ऐसे भक्त कि हुक्के से वे वेसे ही डरते थे जैसे बंदर गुलेख से। चपने पिता श्री के लिए बंदर की उपमा देने के लिए पाठक मुक्ते कमा करें। कोई भी उपमा चतुर्मु की नहीं होती, चौर अदि हो भी तो विकास-वाद के इस युग में 'बंदर की धौखाद' कहलाना क्या कोई बड़ी निंदा की चात है? उनके बारे में मैंने शुना था कि जब पिताजी का विवाह हुआ था नो उस समय न जाने लोग करीं में एक हुका ले आए। पिताजी विवाह छोड़ माग कड़े हुए। घट इमसे बदकर किसी को हुक्के से धौर क्या पृशा होगी।

हाँ, उनका पुत्र होकर भेंते एक दिन सिगरेट पी थी।

गेरे सामा थे—बड़ कीटू। भूँ तो चन्द्रमा तक की 'मामा' यहा गया है, श्रीर वह तो थे हर बार मिठाई काने वाले कामा। व सिगरेट पीते थे। हुक्के के श्रितिरिक्त। हुका कंमहकी चीज़ है—भारी भरकम। पीना हो तो सबके सामने ही पीना होता है। सिगरेट है कि मजे में अकेले में पी जा सकती है। वे सिगरेट पीते थे और उन्हों के लिए मुक्ते कभी-कभी बज़ार से सिगरेट लाकर देनी होती थी। रेड-लेंम्प। एक पेसे में छःछः। सिगरेट पीते बहुतों को देखा था, किन्तु 'सामा' का सिगरेट पीना मुक्त पर असर कर गया। न जाने कितने 'मामा' इस प्रकार अपने स्तेह-भाजन भानजों के प्रकाश-स्तंभ सिद्ध होते हैं! सिगरेट के लिए भी 'प्रकाश-स्तंभ' शब्द कोई बहुत बुरा नहीं। साथी लड़कों की देखा-देखी, बाबुओं की देखा-देखी, छुछ मास्टरों की देखा-देखी और सब से बढ़कर मामाजी की देखा-देखी मैंने भी सिगरेट पीने का निश्चय किया। अपने साथी लड़कों का-सा बनने के लिए, छुछ अकड़कर चलने के लिए, छुछ उंकड़कर चलने के लिए, छुछ उंकड़कर चलने के लिए, छुछ उंकड़कर चलने के लिए, ठीक कहूँ तो जंटलमैन बनने के लिए मैंने सिगरेट पीने का निश्चय किया।

घर से मुक्ते उन दिनों दो पैसे जेव-ख़र्च के लिए मिलते थे। एक घेले की तीन सिगरेट बहुत थीं।

सिगरेट घर में तो पी ही नहीं जा सकती थी। बाहर ही पी जा सकती थी। बाहर चाहे हज़ार देखने वाले हों.... छिपना तो परिचितों श्रीर घर वालों से ही होता है। एक पान वाले से घेलेकी तीन लीं, यही रेंड-लेम्प श्रीर उसीकी दियासलाई से एक जला ली।

रेल का इंजन जब शुरू-शुरू में चलता है तो 'भप-भप' करता है, बस वही तालत मेरी थी। गले तक दुर्शी पहुँचने को चात कीन कहे, सफेद दांत ही काले हुएँ का स्वागत न करते थे। बाहर से बाहर ही गई निया देकर निकाल देते थे बेसे ही देसे साउथ-ग्रशीका के गौरे अंग्रेज काले हिन्दुस्तानियों को।

जो तो, उस दिन मैंने अन ही मन सक्ष्य लड़कों में यापनी भिनती की। फिल्हु ऐसा सक्य लड़का किसी के किस काम का, जिसकी सम्यता को किसी ने देखा न हो। सोचा खेल के मैदान में याल दर्नामेंट है, वहां चलना चाहिए। वहाँ देखने वाले बहुत मिलेंगे। लोग खेल के मैदान में जाते है दूर्नामेंट देखने के लिए, शौर में उस दिन जा रहा था अपने की दिखाने के लिए। क्या करूँ? खेल का मैदान कुळ दूर था शौर इधर 'भप-भप' करके चलती हुई गेरी सिगरेट समास हो चली।

एक नई समस्या घेदा हुई। यह सिगरेट बुक्क चली है और पास में दियासलाई नहीं! खेल के मेदान में पहुंचकर किसी को क्या दिखाऊँगा। मैंने दूसरी सिगरेट जला ली। ग्रब फिर मेरी रेलगाड़ी नई रफतार से 'भप-भप' करती श्रागे बढ़ी।

किन्तु, यह वया खेल के मैदान में कोई है ही नहीं ! मुक्ते हर्नामेंट की शलत सूचना मिली थी। हर्नामेंट खाल न होकर किसी दूमरे दिन था। मैं दो-दो सिगरेट जला चुका या श्रीर गेरे उस सभ्य-रूप को सभी तक किसी एक खादमी ने भो न देखा था!

त्रादमी जय किसी भी करपना के वशीभृत ही जाता है तो यह जरुदी हार नहीं मानता। मैं भी जरुदी हार मानने वाला नहीं था। सोचा किसी न किसी को तो याज ग्रापनी इस प्रगति से परिचित कराके ही रहूँगा। पुराण-प्रसिद्ध नारद्युनि की श्रापनी शक्क दिखाने की उत्सुकता उस दिन की मेरी उत्सुकता से कम ही रही होगी।

वापसीपर घर के रारते में एक सहपाठी रहते थे। सोचा, कोई एक भी तो मेरे ग्राज के इस सञ्च रूप का साजी बने!

यब तक दूसरी सिगरेट भी बुक्त चली थी। पास में दियामलाई थी ही नहीं। तीसरी सिगरेट जंला लेने के सिवाय कोई नारा न था। मैंने अपनी श्रंतिम श्रोर तीसरी सिगरेट जला ली। भप-भप करती हुई गाड़ी मित्र के घर ही रकी। मुँह से सिगरेट हाथ में लो। उसे पीछे खुपाकर अपने साथी को श्रावात दी। साथी घर से निकल थाया। सिगरेट पीछे छिपी थी। उसका ध्यान गेरी सिगरेट की श्रोर श्रामित्र कैंसे आकर्षित होता! जिस उद्देश की पूर्ति के लिए इननी दूर चलकर श्राया था वह पूरा ही नहीं हुआ। श्रामित्र मैंने स्वयं अपनी लिगरेट उसे दिखाते हुए कहा—यार! किसी से कहना नहीं कि मैं सिगरेट पीता हुँ।

कोई पृष्ठे यदि श्रपना सिगरेट पोना छिपाकर ही रखना था तो इतना द्रविद-प्राणायाम करके जनाब उसे प्रगट करने के लिए श्रपने साथी के घर गये ही क्यों! इसका उत्तर यही है कि यह मन के लुक-छिपाश्रों के खेल के श्रितिक श्रीर कुछ नहीं। श्रादमी किसी बात को सभी से छिपाकर भी नहीं रखना चाहता, श्रीर सभी पर प्रगट भी नहीं करना चाहता। वह पूरा-पूरा छिपाकर भी नहीं रखना चाहता श्रीर पूरा-पूरा प्रगट भी नहीं करना चाहता। कभो-कभी तो ऐसा लगता है इसी श्राई-गोपन गोर श्राई-प्रगटी-करण में जीवन की सारी कला श्रीर सारी सरमता निहित है।

भित्र के घर से विदा हुआ ता तीनों जल चुकी थीं और एक इद तक उस दिन का सिगरेट पीने का उद्देश्य भी पूरा हो चुका था। अब सिगरेट ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हल्का-हल्का सिर-दर्द आरंभ हुआ और धीरे-धीरे बढ़ने लगा। घर पहुँचते-पहुँचते सिर फटा जा रहा था। जीवन का गिगरेट पीने का पहला और आख़िरी दिन और एक दम एक साथ नीन, और वह भी रेड-लैंक्प.... जिनके बारे में सुना था कि तंबाक़ नो कम, किन्तु घोड़े की बीद ही अधिक रहती है।

शाम होती गई श्रोर सिर दर्द बढ़ता गया। उसे व्यथा कहूँ, वेदना कहूँ, श्रयवा पीड़ा कहूँ, जिस शब्द सं भी श्रापको तीव्रतम कष्ठ का बोध होता है उसी का प्रयोग कर लीजिये। पिताजी श्रभी बाहर से घर न श्राये थे। उरना में माताजी से भी था, किन्नु पिताजी का उर कुछ दूसरी ही चीन था। माताजी से भविष्य में उनकी सब श्राज्ञायें मानने का समभौता इस शर्त पर हुश्रा कि वह श्राज पिताजी से येन-केन प्रकारेण मेरी रचा कर दें। माताजी के श्रादेशानुसार में कुएँ पर गया। बड़ी देर तक पिर पर ठंडा पानी डालता रहा। उससे जैसे कुछ भी लाभ नहीं हुश्रा। हुश्रा श्रयश्य होता, किन्नु पहले ही दिन तीन रैड-लैम्पों की गर्भी क्या इतनी श्रासानी से उत्तर सकती थी ?

रात भर मुँह और पहा रहा। न खाया। न पिया। माताजी नै

पिताजी से कुछ कहकर टाल दिया। उन्होंने भी शाम सं ही लेट जाने का कारण जानने के लिए बहुत श्राग्रह नहीं किया।

कहीं पिताजों को पता लग जाता कि मैंने उस दिन निगरेट पी थी तो वे बिना कड़ा दंड दिए न मानते। वे यह तनिक भी न सोचते कि सिगरेट पीने का कड़ा दंड तो इस गरीय को मिल ही गया है... सिर में इतनी पीड़ा हो रही है। वे सुके अवस्य दंड देते।

उस दिन की उस 'वेदना' को याद करते में आज भी कांप उठता हूँ। सोचता हूँ तीन रेड-लैम्पों ने ही मुक्ते इस बुरी तरह जला दिया था और लोग तीस-तीस सिगरेट फूँक देते हैं। कैसे ? शनैः शनैः आदमी को विष खाने का भी अभ्यास हो जाता है, सिगरेट नो विचारी सिगरेट है।

यदि किसी आदमी ने सिगरेट न देखी हो और आपको उसे यह बताना हो कि सिगरेट क्या वस्तु हैं, तों आप बड़े मज़े से कह सकते हैं कि सिगरेट काग़ज़ और तमाख़् की बनी हुई एक छोटी सी नली है, जिसके एक सिरे पर आग रहती है, दूसरे सिरे पर मुर्ख आदमी।

प्रश्न उठता है कि आदमी सिगरेट क्यों पीना है ? एक ही कारण से, उसी एक कारण से जिस कारण से आदमी बीड़ी पीता है, गाँजा पीता है, अफ़ीम खाता है, और शराब पीता है। वह कारण है संगति-दोष। संगितिदोध से आदमी इन नशेरूपी पशुश्रों की सवारी करता है, किन्तु अचिर काल में ही ये पशु उस आदमी पर सधार हो जाते हैं। वह स्वयं डाली हुई आदत का गुलाम बन जाता है।

वया इन नशों में 'मज़ा' नहीं होता ? नहीं ही होता । यदि 'मज़ा' ही तो प्रथम अनुभव ही मज़ेंदार होना चाहिए। छोटे बच्चे भिर्च से कितन। घवराते हैं। आदमी को अभ्यास न हो तो धोड़ी-सी निर्च बड़े से बड़े आदमी की आँख से भी आंसू निकाल देती है, किन्तु रवयं मिर्च खाने वाले जब शनें: शनैं: दूसरों को भी उसकी आदत डाल देते हैं, तो मिर्च में भी मज़ा आने लगता है।

मेंने बड़े-बूढ़ों को छोटे बचों को मिगरेट-बीड़ी ग्रीर हुक्के की लत लगाने देखा है। ग्राइमी जो कुछ स्वयं खाता-पीता है वही तो ग्रपने भगवान को चढ़ाता है। बड़े बूढ़े छोटे बचों को सिगरेट बीड़ी हुक्के ग्रादि की ग्राइत डालते हैं, तो समकते हैं कि हम उन पर ग्रपना स्नेह प्रगट कर रहे हैं। काश! बहु ग्रपने ऐसे स्नेह को ग्रपने तक ही सीमित रखा करें। ग्रभागे बच्चों का भविष्य न चौपट किया करें।

त्रीर यह 'मज़ा' जब शने: शने: सचमुच 'मज़ा' बनने लगता है, तो साथ ही साथ वह घटना शुरू हो जाता है। श्रनेक दूसरी चीज़ों की तरह मज़े का भी न कोई माप है, न तोल । किन्तु श्रपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं एक सिगरेट के 'मज़' को एक तोला मान लेता हूँ। गिएत के हिस्माव से दो सिगरेटों में दो तोला 'मज़ा' श्राना चाहिए, किन्तु नहीं, वस पौने दो तोले ही रहता है। उस कमो को पूरा करने के लिये यहि श्रादमी एक निगरेट श्रीर पिये तो उसका 'मज़ा' सवा दो तोले भले ही हो जाय, संभव है हाई तोले ही हो जाय, किन्तु तीन तोले कभी नहीं होगा। श्राप एक-एक सिगरेट की मात्रा बढ़ाते जाइये, 'मज़े' को मात्रा घटती जायेगी। एक दिन धायेगा कि श्रापको निगरेट पीने में कुछ 'मज़ा' न श्रावेगा, किन्तु न पोने से जो दुःख होगा उसी को भिटाने के लिए श्राप बिना निगरेट पिये न रह सकेंगे। ज़रा रोचिये उस श्रादमी की क्या दयनीय दशा होगी जिसे पीने में कुछ 'मज़ा' नहीं श्राता श्रीर न पोने से होना है महानू दुःख!

मेंने एक बार एक रियानत के एक मंत्री से जो वहे पियक्कड़ भी थे, पूछा—"श्रीमान् जी! बिना स्वयं कभी पिथे श्रापके पीने के बार में मेरी यह राय है कि श्रापको श्रव पीने में कुछ 'मज़ा' नहीं श्राता होगा, किन्तु श्राप पीते केवल इस लिए होंगे कि बिना पिथे रहा नहीं जाता होगा।" बोली—"स्वामीजी! श्राप विलक्त सच कहते हैं।"

उस राज्य के उन मंत्री महोदय के प्रति उस दिन केरे मन में सच्ची सहानुभूति जाग उठी थी। कितने दया के पात्र थे विचारे! "तव लोग छोड़ यो नहीं देते ?'' उन्हें यह सूमता ही नहीं कि नशे से छुटकाग पा लेना ही नशे की फंमटों का एक मात्र इलाज है। शीर उनके मन में कुल किथा-विश्वाम भी घर कर जाते हैं। किथा विश्वास मिथ्या मले ही हों, किन्तु उनके विश्वाम होने में कुछ कोर-कसर नहीं होती। मिगरेट के अभ्यासियों को विना सिगरेट पिये शीच नहीं होता। शौच-किया शारीिक और मानसिक दोनों हैं। एक बार किसी का यह विश्वाम जम जाने पर कि उनके सिगरेट पीने और शीच होने का श्रविभाज्य संबन्ध है, मन्भूच यह संबंध ग्थापित हो ही जाता है। जिस प्रकार प्रादमी रचयं यह संबंध स्थापित कर लेता है, उसी प्रकार यदि श्रादमी चाहे तो शनेः शर्मः श्रपने श्रापको इस कल्पना-जाल से सुक्त भी कर सकता है। किन्तु थन काम श्रादमी के श्रपने करने का है। कोई दूसरा इसमें श्रादमी की कुछ भी सहायता नहीं कर सकता।

लगभग २१ वर्ष पहले देश में टेम्प्रेस-प्रचार की चर्चा थी। निगरेट, बीडी, और शराब के विरुद्ध व्याख्यान सुनने में याते थे। यन तो सरकार भी नशीली वस्तुयों के निषेध और प्रचार का काम एक साथ भर रही है। देश और समाज का दुर्भाग्य है कि यह दोनों काम किसी की जीविका के साधन हैं, और किसी के ज्यापार के।

त्रिपुरी कांग्रेस में कुछ लोगों को ठहरने की काफी श्रसुविधा थी। बीड़ी के एक बड़े ज्यागारी ने कांग्रेस पंडाल के पास ही एक बड़ा पंडाल बनाया था, जहाँ उसने अपने मित्रों तथा मित्रों के मित्रों शीर उनके भी मित्रों को ठहराया था। कांग्रेस की रहने, नहाने, न्यान की ब्यवस्था से इस बीड़ी के व्यापारी की व्यवस्था बहुत बढ़कर थी। एक गोंधी भक्त मित्र की कृपा से मुक्ते भी वहीं श्राथय मिला था।

वहे-बहे प्रसिद्ध न्यक्तियों का सिगरेटवाज़ होना भी सिगरेट प्रचार का बहा कारण है। हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू यथावश्यकता, हथर-उधर छोट में पी लेते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते, किन्तु मीलाना अबुल कलाम खाज़ाद बहे ठाट से कांग्रेस-मंच पर ही थुआं उड़ाने लगते

हैं। लडके देखते होंगे तो अपने शिक्षा-मंत्री से कुछ शिक्षा ही प्रहण करते होंगे। श्रेष्टजनों के आचरण का अनुकरण ही तो इतर जनों का धर्म है! रेजों में ता अब सिगरेट, बीबी न पीने वाले के लिये सुसीबत है। कहीं-कहीं लिखा रहता है सिगरेट पीना मना है, लेकिन यह उतना ही बेकार है जितना रेल के डिब्बे में बैठने वालों की संख्या का लिखा रहना।

जापरवाही से इधर-उधर फेंके गये सिगरेटों से जो कभी-कभी बहुत हानि होती है, वह उस हानि के सुकाबिले में कुछ भी नहीं जो स्रादमी स्वयं सिगरेट पीकर सपनी करता है।

सिगरेट जलाने वाले समसते हैं कि हम सिगरेट को जलाते हैं, किन्तु सचाई यह है कि सिगरेट ही उनको जलाती है। एक दूसरे प्रसंगमें वहा हुआ उर्दृ का यह शेर सिगरेट पर भी लागू होता है:—

> जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, शमा भी जलती रही परवाना जल जाने के नाद।

यदि कोई सिगरेट की जलन से श्रपने श्रापको सुरिक्त रखना चाहता हो तो विचारी सिगरेट को हो बगुरो ।

नहीं तो यह जलायगी श्रोर ज़रूर जलायगी। श्रपने जलाने वाले को श्रपनो ही तरह खाक् बना कर छोड़ेगी। एक बार 'दाग़' के सुँह में सिगरेट ही बोल उटी थी—

> पड़ा फान्क, को कभी दिल जलों से काम नहीं, जलांक खाक न कर दूतो दाग नाम नहीं।

## स्वतन्त्र-भारत का पहला दस्ता

भारतीय रेलों की विशेषता थी—पहले, दृसरे, वीसरे दर्जे के माथ एक ड्योदे-दर्जे का भी होना। स्वतन्त्र-भारत ने उस द्योदे दर्जे से मुक्ति पा ली। त्रागली पीहिमों को अब ड्यांदे दर्जे की केवल कहानी सुनने को मिलेगी।

किन्तु, सच्ची बात दूसरी ही है। नाम ख्योहे दर्ने का विलीन हुआ है, वास्तव में विलीन हुआ है पुराना दूमरा दर्जा। इटारसी से होडांगाचाद दस मील है। एक्सप्रेस-गाड़ी से तीसरे दर्जे का टिकट मना है। भीव की भीड़ दूसरे दर्जे का टिकट लेकर भर जाती है—इस गठड़ी में क्या है? कद्दू हैं। इस गठड़ी में क्या हे? वास है। प्या पुराने दूसरे दर्जे में आप की कभी यह दश्य देखना नसीव हो सकना था?

हाँ, एक बात है लम्बी यात्रा करने वालों के लिये 'सोन' के जो दो-चार डिब्बे लगा दिये जाते हैं, और जिनमें अपना स्थान सुरचित कराने के लिये यात्री को १०॥) देने होते हैं, वे डिब्बे कुछ-कुछ पुरान तृत्वरे दर्जे की रीम अवश्य करते हैं। उनमें भी दी मेंद हैं। पुराने तृत्वरे दर्जी के डिब्बे और नये डिब्बे। पुराने डिब्बे कुछ खैरियत हैं, किन्तु नथे डिब्बों में छ: आदमियों के सोने और सामान रखने के लिये स्थान की

क्ष ब्लोहे दर्ज का फिर ब्रारम्भ हो जाना पता नहीं दभारी संग्कार की किस नीति का परिणाम है।

इतनी कमी कहनी है कि दिल्लीकी गर्मी में तो कलकत्ते का 'ब्लैक-हाल' (काला-भवन) बिना याद ग्राये नहीं रहता।

पिछली बार सीमाग्य से मुक्ते पुराना दृसरा दर्जा मिल गया। चार-पाँच दिन पहले ही मैंने अपने एक मिन्न की मार्फत दिल्ली से वर्धा ग्राने के लिये "दृसरे दर्जे" में सोने के दो स्थान—एक अपने लिये और एक अपने साथी दिनेश के लिये—सुरिचत करा लिये थे। स्टेशन पर पहुँचने पर देखा कि उस डिब्बे में केवल हम ही दो जने हैं। जगह चार की है। तीसरा कोई नहीं। दिल्ली की गर्भी में थोड़ी खुली जगह मिल जाने से स्वाभाविक प्रसन्नता हुई।

डिट्ये में श्रोर लोग श्राना चाहते थे, श्रोर उनके पास टिकट मी दूसरे दर्जे के थे, किन्तु यह 'सोने' की गाड़ी थी श्रोर उसमें बिना १०॥) श्रीवक दिये स्थान सुरक्ति नहीं हो सकता था।

गाड़ी चलने लगी तो नई दिल्ली के दो-चार मुसाफिर गाड़ी में चढ़ ही गये। दो-चार ज़ोर-ज़बर्दस्ती श्रगले कुछ स्टेशनों तक भी चले ही श्राये। 'स्रोने' का समय होने तक उस 'स्रोने' की गाड़ी में बैठे चलने का शायद उनका श्रिष्ठकार भी था।

्रिन्तु, रात के दस बजे के वाद दो सिपाही—जो कॉस्टेबल हो नहीं, हैड-कॉस्टेबल ही नहीं, शायद दारोगा थे—हमारे डिब्बे में चहे चले श्राये। मेरे साथी ने कहा—''यह 'सोने' की गाड़ी है। इसमें शायद श्राप नहीं चल सकते। श्रच्छा होगा कि श्राप गाड़ी में बैठने से पहले किसी गार्ड श्रथवा टिकट-बाबू से पृष्ठ लें।''

उन्होंने उसकी एक न सुनी श्रीर उस श्रहपायु लड़के की डाँट दिया। मेरी श्रींख खुल गई। चुप रहना मुनासिव न समसा। मैंने कहा कि लड़का ठीक तो कह रहा है।

बोले-"अजी, सब पूछ लिया है !"

में -- "देखिये, यह 'सीने' की गाड़ी है। जब तक १०॥) दैकर

इसमें स्थान सुरित्तत न करा लिया जाय, इसमें शायद यात्रा नहीं की जा सकती।"

वे—"हम रोज़ इसी प्रकार चलते हैं। हमें सोना तो है ही नहीं। हम सोबेंगे तो ड्यूटी कैसे देंगे ?"

मैं—"यह गाड़ी ड्यूटी देने वालों के लिये नहीं। यह सोने वालों के लिये है। यापको कोई अधिकार नहीं कि स्राप किसी की नींद में विघन डालें।"

वे—''श्रजी, इन बातों में क्या रखा है। श्राप श्राराम से सोइथे। हम श्राप की जगह पर तो नहीं बैटते।''

में—"इन बातों में कुछ रखा है या नहीं, इसका निर्णय ग्रामी हो जाता है। ग्राप मेरे साथ गार्ड के पास तक चितिये।"

साधु वेश । चोर हिन्दी में कुछ धँमेज़ी शब्दों की मिलावट । वं गरमा गये । बोले—

"श्राप बताइये कि इस प्रकार गाई के पास जाने में श्राप की नींद में विष्न नहीं पड़ेगा। श्राप श्राराम से लेटे रहिये। हम बेंटे रहेंगे। हमें एक स्टेशन ही जाना है।"

में भी नरमा गया। बोला-

"आप कब उत्तरते हैं, इसकी चिन्तामें सुक्ते जागते ही रहना पहेगा। क्योंकि दरवाज़ा जो बन्द करना होगा।"

हुया वही । उनमें से एक साहब ऊपर की सीट पर चढ़कर स्पं गये । दूसरे मेरे साथी के पाँच की श्रोर बैटकर ऊँघने लगे । श्रय उन दोनों की बजाये जागते रहने की 'ड्यूटी' मेरी हो गई ।

प्रयस्त करने पर, बहुत देर करबट खेते रहने पर भी जब फिर मींद नहीं ही आई तो मैं उठ बेठा । देर तक यूँ ही बैठा रहा । नीचे बैठे हुचे सिपाही की आँख खुली । उसने मुफे जागते ही नहीं, बैठे पाया । उसके मन पर, ऐसा लगा जैसे कुछ असर हुआ । बोला— "बड़ा श्रफसोस है कि हमारे कारण श्राप की नींद ख़राब हुई। श्राप तो सोथे ही नहीं।"

"श्रस्थास कुछ ऐसा ही है। श्राँख खुल जाय तो फिर जल्दी नींद नहीं श्राली। कमरे में रोशनी का होना श्रीर इस हुटे हुए द्रवाज़े की खटखट भी नींद श्राने में बाधक हुई।"

में तो जगा हो था। वह भी होश्यार हो बैठा। बोला—

"मैं श्रागरे यूनिवर्सिटी का श्रेजुएट हूँ। १६४२ में जेल गया हूँ। फिर पुलिस में भर्ती हो गया। इस डिपार्टमेंट में नया ही हूं। हम स्वतन्त्र-भारत का पहला दस्ता हैं।"

मैंने उसकी पुलिस-द्रे निंग, उसके रेलवे-पास, उसकी नियुक्ति, उमकी ट्यूटी ख़ादि के बारे में अनेक बातें पूछी। उसने भी मुक्त से साध होने का उद्देश्य तक पूछ कर छोड़ा। तब बोला—"आप जा कहाँ रहे हैं ?"

"वर्घा।"

"वर्घा कहां है ?"

"श्राप वर्घा नहीं जानते? जहाँ गांधीजी रहते रहे हैं।"

"प्रजी, हम ने भूगील चौथे दुउँ के बाद पढ़ा ही नहीं।"

"तों भी वर्धा तो माल्स होना चाहिये।"

"तो क्या वर्धा दक्षिण में है ?"

"हों, यहाँ से तो दित्त में ही है। किन्तु दित्त ए-भारत में नहीं। वह मध्य-प्रान्त में है।"

वालें करते-करते ग्रगला स्टेशन श्रा गया। मैं सोच ही रहा था कि यह ग्रागरा यूनिवर्सिटी का मेजुएट है, १६५२ में जेल ही श्रावा है, श्रौर इसे यह पता नहीं कि वर्षा कहाँ है। श्रव्हा है, यह स्वतन्त्र-भारत का पहला दस्ता!

तच तक वह बोल-

"देखिये जी! में तो यहाँ उतर जाऊँना। यह जो ऊपर दारोगा

साहब लेटे हैं। इनका परिवार पहले दर्जे में है। वह छुट्टी पर घर जा रहे हैं। माँसी उतरेंगे। यदि छाप जागते रहें छोर इनकी छोंख न खुले तो आप जगा दीजियेगा। देखिये! मैंने ग्रापको साफ्र-साफ बता दिया है। हर क़ानुन का कुकु-न-कुछ श्रपवाद होता है।"

यच्छा यपवाद !

वह दारोग़ा साहब स्टेशन पर उतर गरे। गाड़ी चलती रही। ऊपर लेटे दारोग़ा साहब स्वर्गाटे लेत रहे। अञ्जी ड्यूटी बजा रहेथे! क्याँसी स्टेशन आने को हुआ, तो उनकी भी आँख खुली। नीचे कांक कर बोले—

"वह उत्तर गये। उन्होंने मुक्ते जगाया नहीं। मुक्ते भी उनके साथ उत्तरना था।"

मुक्सने न रहा गया। बोला--

''व्यर्थ फ्ट बोलने से क्या लाभ ? श्रापकी तो श्रागे लाना है। आपको यहाँ उतरना ही नहीं था।''

"मुक्ते बड़ा दुःख है। ब्राप मुक्ते क्तासमक्तते हैं। मुक्ते यहाँ पिछले स्टेशन पर काम था।"

"खेर कोई हर्ज नहीं, अब अगले स्टेशन पर गार्ड या टिकट-चैकर से इस बात को सफ़ाई भी हो जायगी कि आप उस डिट्ये में चल सकते थे या नहीं ?"

''थ्रजी, वह तो सब साफ़ ही है। कातून के हिसाब से चलें तब तो सब मुश्किल हो जाय। क़ानून के हिसाब से कीन चल सकता है।''

"त्राप लोग तो कानृन के पहरेदार हैं। त्राप ही कानृन तोईगें तो पालन कीन करेगा ?"

सुभे इसकी भी चिन्ता थी कि बात-चीत में कहीं अधिक कड़वाहर न श्रा जाय। नींद यूँ ही गँचा चुका था। कोई ऐसी-बैसी बात कहकर उसकी श्रीर श्रपने की व्यर्थ श्रीर चुड्ध करना न चाहता था। बोला— "श्राप चिन्ता न करें। यदि कुछ देना-लेना पड़ा तो श्रापको श्रपनी जेय से तो देना ही न पड़ेगा। देना तो श्रापके महकमे को होगा, क्योंकि श्राप 'ड्यूटी' पर हैं।"

"अजी महकमा क्या देगा !"

माँसी स्टेशन श्राया। मैंने एक टिकट-बाबू से कहा। उसने जो फैसला दिया, वह 'दारोग़ा-साहब' के श्रनुकूल था। दारोग़ा बोला— "मुफे श्राज्ञा दीजिये। मेरे बाल-बच्चे प्रतीचा कर रहे हैं।" हाथ सिला कर वह चलता बना।

मैंने तूसरे टिकट-बाबू से पूछा। उसका फैसला 'दारोग़ा' के विरुद्ध था।

तव तक 'दारोगा' जा चुका था। ग्रारचर्य ! कि दो टिकट-बाबुग्रों में भी ग्रापस में मत-मेद था। हाँ, वए 'दारोगा' भी 'स्वतन्त्र-भारत' के पहले दस्ते में से एक था!

### ¥

### एक राष्ट्र के दो भाराडे

पिछले दिनों जबलपुर में एक छोटी-मी घटना घटी, जिसे लेकर स्थानीय 'जय-हिन्द' ग्रोर 'ग्रहरी' ने न जाने कितना काग़ज श्रोर स्याही खर्च की।

प्रान्तीय सरकार के शब्दों में घटना इतनी ही है-

"१२ मई १६४२ को जबलपुर के डी० याई० पोलीस थी तुलसी राम सिंह ने जो मादी पोशाक में थे, एक मोटरकार देखी, जिस पर करडा फहरा रहा था। श्री तुलसी राम सिंह ने समका कि वह भारत का 'राष्ट्रीय' करडा है। शासन सम्बन्धी प्रादेशों के श्रनुसार 'राष्ट्रीय' करडा भारतीय मंत्रियों एवं निर्दिष्ट ध्यक्तियों हारा ही लगाया जा सकता है। श्रतएव श्री तुलसी राम ने इसकी श्रीर ध्यान श्राकपित करते हुए यह सखाह दी कि वह कराडा हटा लिया जाय। वह मोटर महानकोशल प्रान्तिय कांग्रेस के श्रध्यस सेट गीविंद दास की थी। सेटजी की इन्सपेक्टर सूरत से नहीं पहचानता था। वास्तव में मोटर पर कांग्रेस का कराडा लगा हुआ था। वह 'राष्ट्रीय' कराडा नहीं था। सेट गीविंद दास ने इन्सपेक्टर के शब्दों पर श्राविंत की। समस्त घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, श्रीर वह ग़ालवफ़हमी का कारण हुई।"

इस एक घटना का देश के श्रानेक पत्रों में समाचार छुपा श्रीर स्थानीय पत्रों ने तो सचमुच बहुत श्रधिक महत्त्व दिया। एक श्रीर से सुक्ताश्रा गया कि श्री नुलसी राम ने किसी के—समाजवादियों के—इशारे पर संड गोबिन्द दास जी की गाड़ी को रोका था, उन्हें व्यर्थ श्रापमानित करने के लिये। दूसरी श्रोर से कहा गया कि सेठजी व्यर्थ ही जरा सी बात पर उबल पड़े श्रोर अपनी उस तुनुक-मिज़ाजी को ढकने के लिये घटना को व्यर्थ ही राजनीतिक रूप दिया। यहाँ तक भी कहा गया कि गाड़ी पर वास्तव में सरकारी करण्डा ही लगा था, किन्तु बाद में वे घर जाकर उसे बदल श्राये।

यह सब बातें इतने ज़ोर के साथ कही गई कि सरकारी वक्तव्य को 'विश्वसनीय' नहीं ही माना गया।

हन पंक्तियों के लेखक की दृष्टि में उस 'हुर्भाग्य-पूर्ण' घटना का महत्त्व इस बात में नहीं है कि सेठ गोविन्द दास जी की गाड़ी को किसी श्री तुलसी राम ने रोका श्रथवा नहीं रोका श्रश्री सेठ जो को उस पर कोघ श्राया या नहीं श्राया ? श्री सेठजी की गाड़ी पर 'सरकारी' मंडा था—श्रथवा 'कांग्रेसी' भएडा था ? किन्तु तो भी यह घटना है महत्त्व-पूर्ण। क्यों ?

एक समय था कि 'यूनियन-जेंक' इस देश का 'सरकारी' ऋषडा था। १६५२ में बादशाह की ताजपोशी के दिन कोई विरखा ही स्कूल का विद्यार्थी ऐसा होगा जिसकी छाती पर 'यूनियन-जेंक' न जाकर बैटा हो। देश श्रूनियन-जेंकमय था।

विदेश-स्थित भारतीय क्रान्तिकारियों ने देश के लिये 'राष्ट्रीय' फंडे बनाये, किन्तु वे विदेश में ही रहे।

भारत में सच्चे अर्थों में तिरंगे-मण्डे को ही सर्वप्रथम 'राष्ट्रीय मंडे' का स्थान मिला। एक शताब्दी के पूरे चौथे हिस्से तक तिरंगे भण्डे ने एक-छत्र राज्य किया।

१४ श्रगस्त १६४७ श्राया । हमारा 'तिरंगा' विजयी घोषित हुआ । नागपुर के ऋगडा-श्रान्दोलन के बिल-पंथियों का बलिदान रंग लाया । देश में 'स्वराज्य' की घोषणा हुईं।

प्रश्न हुन्मा 'यूनियन-जैक' का स्थान कौन-सा ऋएडा ले ? खाल-किले

पर कीन सा कराडा फहराया जाय ? क्या तिरंगे कराडे की, जो कि उस समय तक इस देश का 'राष्ट्रीय'कराडा था, ज्यों-का-त्यों ग्रापना लिया जाय श्रथवा उसमें कुछ हेर-फेर किया जाय ? बहुत सोच-विचार के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय-कराडे में ही 'चार्चे' को 'चक्र' का रूप दंकर उसे 'सरकारी' कराडा बना लिया गया।

चर्लें को 'चक्र' का रूप क्यों दिया गया ? एक से अधिक कारण दिये गये हैं और दिये जा सकते हैं। राष्ट्रीय-मगडे पर राष्ट्र का कोई सांस्कृतिक प्रतीक होना आवश्यक है। यह राष्ट्र धर्म-प्रधान है। इसके राष्ट्रीय मगडे पर भगवान् बुद्ध का धर्म-चक्र जिले अशोक ने भी अपनाया था, और जो इसीलिए अशोक के धर्म-चक्र के नाम से अधिक प्रसिद्ध हो गया, क्यों न रहे। राष्ट्रीय-भगडे पर चर्ले का स्थान 'चक्र' ने लिया— इसका एक और मुख्य कारण यही है।

जो 'चर्लें' के भक्त हैं, वे सममते रहे हैं श्रोर श्रपने मन को समभाते रहे हैं कि 'चक्र' भी 'चर्लें' का ही प्रतीक हे श्रीर असका श्रपेशाकृत संचित्त, सरल श्रीर सुन्दर रूप है। जिन्हें 'चर्खा' उतना प्रिय नहीं, वे मज़े में श्रपने मन को यह समभा ले सकते रहे हैं कि चलो राष्ट्रीय-भएडे पर से 'चर्लें' का निशान हटा। चक्र तो श्राधुनिकतम मशीन का भी प्रतीक माना जा सकता है क्योंकि वह कौन-सी मशीन है जो 'चक्र' के विना गतिमान हो!

चर्ले में एक और भी दोष रहा। एक और पैर फैलाये चर्से कर चित्र एक ही तरह सीधा माना जा सकता था। पनाका पर एक और इसके पैर एक तरफ़ होते, दूसरी और दूसरी तरफ़। 'चक्क' में यह सब कुछ नहीं। दोनों और समान।

कुछ लोगों ने इसे भगवान् कृष्ण का 'सुदर्शन-चक्र' भी कहना श्रारम्भ किया।

सुभे अपने देश की यह विशेषता मालूम देती है कि वह एक ही वस्तु को नाना-अर्थमय बना देता है। जब एक ही 'स्वराज्य' भिन्न-

भिन्न लोगों के लिये 'राम-राज्य' से लेकर 'सीवियत्-राज्य' तक के अर्थ रख सकता है, तो एक 'चक्र' के भी नाना 'अर्थ' हो ही सकते हैं।

इन्हीं सब परिस्थितियों में हमारे 'चर्खें' ने 'चक्क' का रूप धारण किया थीर हमारा चक्कांकित तिरंगा देश का, देश की सरकार का क्रणडा घोषित हुआ।

लाल क़िले पर जिस दिन पिएडत जवाहर लाल नेहरू ने 'तिरंगा' फहराया, उस दिन जिन ग्राँखों ने यह दश्य देखा, वे सफल हो गईं। ऐसे ही दश्य देखने के लिये कभी-कभी देवताग्रों को भी मानवरूप धारण करना पड़ता है।

हमारा 'तिरंगा' जिस दिन 'सरकारी' कण्डा बना—यह उसका 'उत्कर्ष' समका गया। यह उसका उत्कर्ष था या ग्रपकर्ष--यही आज विचारणीय विषय है।

'तिरंगे' सण्डे के दो रूप हो गये। एक 'सरकारी' तिरंगा सण्डा, श्रीर एक 'कांग्रेसी' तिरंगा सण्डा।

सरकारी 'तिरंगा' केवल 'सरकारी' इमारतों पर लग सकता है, सरकारी मन्त्रियों की मोटरों पर फहरा सकता है, किन्तु 'जनता' उसे न अपने मकानों पर लगा सकती है, और न कहीं फहरा ही सकती है।

किसी सामान्य त्रादमी की बात ही क्या, जब उस दिन महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति तक की मोटर यह जानने के लिये रोक दी गई कि कहीं उन्होंने अपनी मोटर पर सरकारी 'तिरंगा' तो नहीं लगा रखा है!

प्रश्न पेदा होता है कि सामान्य श्रादमी यदि श्रपनी गाड़ी पर काई क्रयडा लगाना चाहे तो कौन सा क्रयडा लगाये ? एक 'कांग्रेसी' का तो सीधा-सादा उत्तर है कि 'कांग्रेस' का क्रयडा लगाये।

किन्तु 'कांग्रेस' देश की कितनी ही बड़ी राजनीतिक पार्टी क्यों न हो, वह देश की केवल एक 'राजनीतिक' पार्टी है। न सारा देश 'कांग्रेस' है ग्रीर न 'कांग्रेस' ही सारा देश है। भारतीय स्वतन्त्रता की घोषणा से पूर्व जब तक कांग्रेस देश की परार्धानता की बेड़ियाँ काटने में मंजग्न रही, वह एक प्रकार से सारे देश का प्रतिनिधित्व करने लग गई थी; किन्तु जब से उसने कांग्रेस के बाहर के ब्रादमियों को भी साथ लेकर एक 'राष्ट्रीय' सरकार की रचना की है, तब से क्या 'कांग्रेस' के समस्त देश का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार में सचमुच अन्तर नहीं पड़ गया ?

हम देश की राजनीतिक पार्टियों के ऐसे गम्भीर विद्यार्थी नहीं कि उनकी ठीक-ठोक गिनती कर सकें।

कुछ 'राजनीतिक' पार्टियां ऐसो हैं जो याज 'राजनीतिक' पार्टियाँ बनती हैं, और कल नहीं रहतीं। 'हिन्दू-महासभा' योर 'मुस्लिम-लीग' देश में ऐसी ही साम्प्रदायिक राजनीतिक पार्टियां हैं। दोनों की साम्प्रदायिक राजनीति के संघर्ष के परिणामस्वरूप ही भारत-पाता के सिर—पंजाब यौर हाथ—वंगाल—के दो दुकड़े हुए, ख्न-स्तराचा हुया थोर राष्ट्र-पिता की हत्या हुई। देश उबल पड़ा। दोनों ने अपने लिये 'समय' की प्रतिकृत्वता देख, दरबे में मुँह छुपा लिया। दोनों ने घोषणायें की कि अब हम लोग 'राजनीति' को प्रणाम करते हैं। किन्तु दो वर्ष के भीतर ही दोनों ने फिर अपना सिर उठाना यारम्भ कर दिया है। जब तक साँप का सिर न कुचल दिया जाय, तब तक क्या उससे यह आशा की जा सकनी है कि वह कभी अपना सिर न उठायेगा ?

साम्प्रदायिक राजनीतिक पार्टियों के श्रतिरिक्त देश में दूसरी राजनीतिक पार्टियों हैं, जिनमें इस समय कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी मुख्य हैं। दोनों मार्क्सवादी हैं। दोनों एक-दूसरे पर श्रधिक-से-श्रिक श्रविक श्रविकास करती हैं। कम्युनिस्टों की सम्मति में समाजवादी देश के प्रजीपति-वर्ग के प्रभाव में हैं श्रीर समाजवादियों की राथ में कम्युनिस्ट रूस की शासन-व्यवस्था के। दोनों माक्सवादी होने से दोनों की हैंसिया-हथीड़ा वाला श्रथवा चक्र श्रीर हल वाला लाल-भएडा प्रिय हैं। प्रश्न उठता है कि क्या श्राज दिन हर श्रादमी के लिये श्रावश्यक

है और श्रानवार्य है कि वह या तो साम्प्रदायिक राजनीति को अपना कर हिन्दू सभा या मुस्लिम लीग के कपड़े को श्रपनाये, या कांग्रेस-वादी होकर कांग्रेस के कपड़े को, या मार्क्सवादी होकर हंसिया-हशौड़े वाले लाल कपड़े की ?

यदि एक भ्राइमी इन तीनों प्रकार के भरण्डों को भिन्न-भिन्न पार्टियों के भण्डे मान कर इन में से किसी को नहीं श्रपनागा चाहता, तो वह किस भण्डे को श्रपनाये ?

उत्तर दिया जा सकता है कि 'सरकारी कर्यंडे' को। किन्तु सरकारी कर्यंडा तो केवल विशेष व्यक्तियों के लिए है, अथवा विशेष अफसरों के लिए। ऐसी हालत में सामान्य आदमी किस कर्यंड की अपनायं?

वर्षों से हिन्दी साहित्य सम्मेजन के भूवन पर तिरंगा फहराता रहा है; ख्रीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्धा) के—प्रागंश—में भी। व्यावहा-रिक प्रश्न है कि क्या उस का वहाँ जगा रहना 'गैर कानूनी' है ?

में श्रापने जैसी श्रन्थ संरथाश्रों के हित में भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ।

श्राखिर हमारा 'राष्ट्रीय' करवडा कीनसा है ?

## E

# उसका ख़ून भी रंग लाया है—

इलाहाबाद रहता था तो उत्तर भारत के प्रसिद्ध हिन्दी पैस, ला जर्नल प्रैस में आना-जाना होता। कभी-कभी प्रैस के मैनेजर श्री छुण्ण प्रसाद दर साहब के घर भी जा बैठता। उनका ड्राइंग-इम एक अच्छा-खासा सजा-सजाया ड्राइंग-इम था। एक दिन दर साहब की श्रनु-परिथित में मैंने देखा कि. सजाबट की कई चीजों के बीचों-बीच एक छोटी-सी ज्ती रखी है—पुरानी सूखी हुई। ध्यान से देखने पर उस पर रक्त के लाल निशान लगे हुए थे।

दर साहब घर से बाहर ग्राये तो मैंने पूछा—''यहाँ यह छोटी-सी जूती कैसी ?''

बोले—"हम जलियां वाला बाग (अमृतसर) गये थे। वहाँ किसी होटे बच्चे की यह रक्त लगी जूती मिली। हम हसे उठा लाये हैं। हमारे बच्चे कुछ बड़े होंगे तो उन्हें बतलायेंगे कि देखी अंग्रेजों ने जलियाँ वाला बाग में तुम्हारे-जैसे छोटे बच्चों को भी मशीन-गन से सुन दिया था।"

में सहम गया। उस श्रज्ञात नाम शहीद बालक की जूती मेरी श्राँखोंके सामने नाच रही है। उसी जैसे शहीदों के खून की खाद से ही जिल्यां-वाला बाग के देश में श्राज यह भारतीय-स्वतन्त्रता का फूल खिला है।

यह वह जता है जो बिना मान की रक्त की खाद के फलती फूजती ही नहीं।

### रूस में राहुल जी का पारिवारिक जीवन .

कुड़ बातें तो प्रायः जानने को मिज जाती हैं, कुछ कभी-कभी।
उस दिन कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में 'जनयुन' सम्पादक श्रीयुत
रमेशचन्द्र सिन्हा ने जब राहुज जी से कहा कि राजनीतिक व्याख्यान
तो हम श्रापके सुनेंगे ही, किन्तु यहाँ इस मीटिंग में इकट्टे हुए श्रापके
संगी-साथी श्रापके इस के अपने पारिवारिक जीवन की बातें जानना
चाहते हैं तो सारी उपस्थित मण्डली ध्यानावस्थित होकर राहुजजी
की बातें सुनने जगी। राहुजजी ने बताया—

''मैं दो महीने कम तीन वर्ष देश से बाहर रहा। जब यहाँ से गया तो तेहरान में काफी एके रहने पड़ा।''

पूछा — तेहरान में इतने दिन रूके रहने का क्या कारण था ?

"रूस की सरकार नहीं चाहती थी कि मैं उस समय रूस में प्रवेश करूँ।"

"तब श्रापको ब्रलाया ही क्यों था ?"

"बुताया तो सुके यूनिवर्सिटी ने था। यूनिवर्सिटी और सरकार एक ही चीज थोड़े ही हैं।"

श्चागे श्चापने बताया---

''रूस पहुँचने पर मेरा पहला काम था—श्रपने घर का पता कागाना। थामस-इक की तरह यात्रियों की सहायता करने वाली एज़ेन्सी की सदद से में अपने घर पहुँचा। हमारा घर महर से चाहर लैनिनआड के उपनगर में है—Takachei में। Takachei कहते हें जुलाहों के मुहदले की। वहाँ बहुत से कपने जुनने की गिले हैं। इस लिए उसका नाम है Takachei।

"जिस समय में घर पहुँचा तो श्रीमती सांक्रस्यायन काम पर गई हुई थीं। जड़के के बार में पूछा तो यह भी शिगु-शाला में गया था। श्रासपास के लोगों से पूछा कि ईगोर (राहुल जी का सुपुत्र) को कोई पहचानता है वा नहीं ? उत्तर मिला—उसे कीन नहीं जानेगा। इन्हीं की तरह काला तो है।"

राहुल जी का रंग 'काला' नहीं है; किन्तु जूरोप में श्रीर शायद जूरोपीय रूस में भी जी एकदम जूरोपियन-रंग नहीं है यह सब काला ही है।

राहुल जी वापिस अपने होटल चले गये। थोड़ी देर में श्रीमती राहुल सांकृत्यायन तथा इगोनविच राहुल होटल पहुँचे श्रीर राहुल जी को घर लिवा ले गये।

राहुल जी तथा श्रीमती राहुल सांकृत्यायन दोनों ही तीनिनगाड यूनिवर्तिटी में प्रोफेसर हैं—राहुल जी संस्कृत के तथा श्रीमती तिब्बतियन की। दोनों का बेतन ३००० रूबल था; अपने यहाँ के सराबर।

किन्तु जब मुद्रा की करा शक्ति समान हो तभी तो इस समानता का कोई शर्थ होता है। इस का सामान्य मज़दूर वही और उसी प्रकार का जीवन न्यतीत कर सकता है जैसा यहाँ ३००) मासिक पाने चाला श्राहमी।

श्राप जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार इमारे विश्वविद्यालयों के मोफेसरों के घरों में दो-दो चार-चार नौकर रहते हैं उसी प्रकार राहुल जी के यहाँ भी कोई नौकर था या नहीं ? नहीं।

तब काम ? मध्याह का मोजन तो यूनिवर्सिटी से ही हो जाता था,

सुबह-शाम का भोजन घर बनता था। राहुख जी को केवल बरतन साफ करने होते थे।

अपने यहाँ तो प्रोफेसर क्या, कालेजों के विद्यार्थियों तक घर के लिये सीदासलफ लाने के काम की नं० २ काम समफते हैं, रूल में ऐसा नहीं समक्षा जाता। सभी अपना सौदा-सलफ स्वयं ले आते हैं और तक दियाँ तक स्वयं चीर तेते हैं। शहरों में लक दियाँ चीरने की नीयत ही नहीं आती, क्योंकि वहाँ तो सब काम विजली के चूलहों पर होता है।

राहुल जी की केवल एक ही सन्तान है—इगोन राहुलोविच। यहाँ से जाते समय शायद उसी का स्थाल कर के राहुल जी दो लिसीने जी गये थे—एक रामचन्द्र जी तथा दूसरे शिवलिंग की मूर्ति। रामचन्द्र जी तो रास्ते में दूट गये किन्तु शिवलिंग की मूर्ति जस-की-तस बची रही। वहाँ पहुँचे तो देखा कि इगोन राहुलोविच सायं-प्रातः ईसा की भक्ति करता है। कहाँ महान् नास्तिक राहुल सांकृत्यायन थीर कहाँ उन का ईसा-भक्त पुत्र। राहुल जी ने भी श्रपने देवता को वहाँ रख दिया। लड़के ने पूळा—"यह क्या ?"

राहुक जी ने उत्तर विया-"'यत हमारे देवता हैं।"

श्रमी तक विचारा समकता था कि दुनिया में एक ही 'खुदा' है श्रीर वह 'ईसा' है, किन्तु श्रव वह चिन्ता करने लगा कि यह क्या दुनिया में दो खुदा हैं?

राहुल जी से प्रश्न करता तो बहु उसकी जिज्ञासा मिटाने के साथ-साथ उसे एक-एक कदम नास्कितता की खोर बढ़ाते।

मों को चिन्ता होने लगी। यह चाहती थी कि बच्चे पर राहुल जी का श्रिधिक श्रसर न पड़ने पाये।

हम लोगों का ख्याल है कि रूस में धर्म विलकुल नहीं रहा, किन्तु यहाँ खुद महा पण्डित राहुल सांकृत्यायन के घर में 'धर्म' छुपा बैठा था। रूस में तथा अन्य देशों में जो बड़ा अन्तर है वह यही है कि वहाँ किसी भी एक धर्म को राज्याश्रय प्राप्त नहीं है। जिन्हें 'धर्म' का शौक है, वे वहाँ भी श्रपनी पसीने की कमाई उस पर खर्च कर सकते हैं।

श्रख्यारों में छ्या था कि राहुल जी को अपनी पत्नी-सहित भारत नहीं आने दिया गया। इस सम्बन्ध में पूछने पर राहुल जी ने कहा— "यह बात एकदम श्रस्य है। रूस में ब्रिटिश एम्बैसी में कुछ श्रॅंशेज थे, जिन पर यह प्रतिबन्ध लगाया गयाथा। रायटर ने सुक्ते भी ख्वाहमख्वाह उन में शामिल कर लिया। लड़के की पढ़ाई का ख्याल कर मैं तो स्वयं उस की भाता को भारत नहीं लाना चाहता था।"

श्रपने यहाँ पहाई—शन्तरारम्भ—पाँच वर्ष से ही आरम्भ हो जाती है, किन्तु रूस में सात वर्ष से पहले कभी नहीं। यूँ पढ़ाई वहाँ सायद तीन ही वर्ष से आरम्भ होती है, चित्रों में चित्रित की गई कहानियों द्वारा। श्रन्तरारम्भ करने से पहले बन्चा बहुत-सी पढ़ाई पढ़ जुका होता है।"

फीस नहीं, मध्याह्न का भोजन निःशुल्क, पहते समय फेल होने की चिन्ता नहीं, पढ़ाई की समासि पर बेकार रहने की चिन्ता नहीं—जहाँ ऐसी व्यवस्था हो, बहाँ के विद्यार्थी क्यों न फूलों की तरद खिले रहते होंगे श्रीर वहाँ प्रतिभागें भी क्यों न खिल उठती होंगी।

राहुल जी से पूछा-- थाप कब तक यहाँ रहेंगे ?

"अभी दो वर्ष तो लोटने का विचार नहीं।"

सम्मेलन का सौभाग्य है कि उसे इस वर्ष राहुल जी जैसा जन-नायक तथा साहित्य-नायक कर्णधार मिल गया है। सम्मेलन के सामने न काम की कमी है और न उसमें समस्याओं की।

### एक लड़के की जान की कीमत सवा रुपया

में इस घटना अथवा दुर्घंटना को लिखना नहीं चाहता था। सुके उस प्रालोचक से उर लगता है जिस का काम केवल छिद्रान्वेषण रहता है, जो सभाजोचक न होकर केवल प्रालोचक होता है। ऐसे ही प्रालो-चकों के लिये कवीर ने कहा है—

"कषीरा निंदक नियरे राखिये.....।"

यरामदे में बैठा तिख रहा था। हमारे प्रेस का चपरासी श्रन्ता दोंडा-दोड़ा श्राया। "स्वामीजी! उस तक्के को किसी ने मार दिया है।" "किसने ?"

"पता नहीं किसने ? शागद किसी ने ज़हर दे दिया है ?" "लड़का किस का है ?"

''शायद किसी सुसलमान का ।''

मेरा माथा ठनका। क्या यह 'महामारी' यहाँ भी चली थाई ? मेरे पास दो ही चार दिन पहले हैदराबाद सिन्ध से एक पत्र आया था। पत्र सम्माल कर रखा होता तो उसे सारा-का-सारा उद्धत कर देता। पत्र में लिखा था—"यहाँ यू० पी० के छुछ ऐसे मुसलमान पहुँचे हैं जिन का काम बच्चों की मिठाई में जहर मिला कर देना है। आज इतने बच्चे मरे... कल इतने बच्चे मरे।" मुक्ते लगा कि यह बात जैसे-तैसे यहाँ पहुँच गई है, और हो-न-हो किसी-न-किसी हिन्दू ने यहाँ सिन्ध का बदला चुकाना शुरू किया है। सिन्ध में एक या छुछ मुसलमान 'हिन्दू' बच्चों को विष दे रहे हैं। यहाँ भी एक या कुछ हिन्दुओं ने सुसलमान बच्चों को विष देना श्रारम्भ किया है।

''इन बच्चों ने इन 'श्राततायी' हिन्दुओं श्रीर मुसलझानों का क्या विगाड़ा है कि ये उन्हें विष दे रहे हैं ?'' मैंने श्रपने से पूछा।

एक 'ग्रभिमन्यु' को—जो स्वयं योद्धा था—सारने वाले जिस देश के इतिहास में ग्राज तक कर्लकित हैं उसी देश में छोटे-छोटे बच्चों को मिठाई में जहर दिया जाना ग्रारम्म हुग्रा है!!!

किसी की चीट लगानाये घीर उसकी कुछ सेवा वन सके, इस घीर से मैं जीवन में भरसक उदासीन नहीं रहा हूँ; किन्तु जो सर गया, अब उसके प्रति क्या कर्तव्यरीच रह जाता है ? अपना हो यापराया, मृत व्यक्ति के प्रति तो धादमी का एकमात्र कर्तव्य यही है कि उसके 'वियोग' का अपने मन पर कम-से-कम प्रभाव पड़ने दें।

लड़के को 'सृत' जान कर भी भैंने कांगज-कलग उठा कर रख दिया और धनना के साथ हो लिया।

लड़का बहुत दूर न था। उसे घेरे हुए जो भीड़ खड़ी थी, यह मुफे मेरे स्थान से ही दिखाई देती थी। चन्द मिनटों में ही मैं लड़के के पास पहुँच गया।

वर्धा की भूमि कुछ ऐसी है कि यहाँ बड़ा पेड़ होता ही नहीं। एक छोटे से पेड़ के नीचे, एक गड्डे में, दस बारह वर्ष के खड़के को पड़ा पाया। पन्द्रह बीस श्रादमी उसे बेरे थे।

"यह लड़का यहाँ कितनी देर से पड़ा है ?"

''कोई दो-तीन घंटे से ।"

''क्या हुआ ?"

''पता नहीं। शायद किसी ने मारा है।"

"लदका किस का है ?"

"वह सामने जो रेख का बाबू रहता है। उसी का नौकर है।"
"उसे किसी ने खबर नहीं दी ?"

''खबर तो दी है। डर के मारे वह भी श्राता नहीं।'' ''पुलिस को खबर दी है ?''

"हाँ, दी है। लेकिन वहाँ से भी कोई आया नहीं।" "उस का बाप-बाप कोई नहीं?"

''हैं। विचारा गरीब आदमी है।''

प्रश्नोत्तर चल रहा था और मेरी नज़र सड़क पर थी। पुलिस-एटेशन से कुल दो फर्लोग की दूरी पर यह लड़का पड़ा हुआ था और पुलिस अभी तक नहीं पहुँची थो। मैं फर्ल्ला रहा था। इसी बीच में ख्याल ध्याया कि लड़के के हाथ पैर तो देखने चाहिये। मैंने नटज़ देखी। नटज़ हाथ में नहीं खाई। किन्तु शरीर ठएडा नहीं लगा। मेरा ध्यान उसके पेट के नीचे की शोर गया। देखा, छोटी धांत की समाप्ति की लगह पर जैसे कुछ हिल रहा हो। तुरन्त बोला—

"कौन कहता है कि लड़का मर गया है। लड़का जी रहा है। इसे गुरन्त हास्पिटल ले चलो।

''तो कैसे चल सकते हैं। ग्रभी तक पुलिस नहीं ग्राई।'' ''तो क्या लड़के को मार दोगे ?''

मेरे वहाँ खड़े होने से सिर्मात के दो-चार कर्मचारी भी आते-जाते वहीं रक गये थे। मैंने एक को कहा कि जाकर टाँगा ले आये। उस जड़के के मालिक के घर की श्रीर कुछ लीग गये। पुलिस अभी भी नहीं आई थी। जब तक पुलिस न आ जाय, लोग लड़के की हास्पिटल के जाने के पच में नहीं थे।

"उस दिन एक श्रोर 'कानून' टूटने जा रहा था और दूसरी श्रोर यह बड़का श्रपनी 'जान' तोन रहा था। प्रश्न यही था कि पहले कौन टूटे।

पुलिस के 'कान्न' की परवाह न कर के अपनी जिम्मेदारी पर मैंने जड़के को सोगे में डलवाया। चाहता था कि कोई उसे हास्पिटल तक के जाये। उपस्थित लोगों ने कहा—"स्यामी जी! आप ही ले जाहुवे।" ''मेरे ही भाग्य में यह पुष्य कार्य है'' सोच मैं तांगे पर बैंट गया।
पुलिस भी तब तक त्रा गई। सौभाग्य से हास्पिटल श्रीर पुलिस स्थान
एक ही दिशा में थे। थाने पहुँ चते ही दो मिनट में लड़के की संबिण्त
सी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। चन्द मिनटों में पुलिस के सिपाही श्रीर
सरकारी कागज के साथ लड़का हास्पिटल में था।

डाक्टर ने बच्चे को एक बैंच पर लिटाकर चारों श्रीर से देखा-भाला।

'एमोनिया' जैसी कोई तेज चीज़ खुंधाकर उसे होश में जाने का अयरन किया।

लड्का होश में नहीं ही श्राया।

डाक्टर की आजा से वह किसी कमरे में निटा दिया गया।

"त्रव डाक्टर जानें श्रीर उनका काम।" सब लोग वापस चले श्राये।

दूसरे या तीसरे दिन पता लगा कि लढ़का जी गया है।

ताँगा जाने वाले कर्मचारी ने कहा—"ताँगे वाले ने सवा रूपया माँगा है।"

मैंने कहा--''पुक लख्के की जान की कीमत कुल सवा रूपया। जाम्रो दं दो।''

### 

#### दान

शायद ही कोई धर्म ऐसा हो, जिसने दान की महिमा न गाई हो। धन की तीन गतियां कही गई हैं—दान, भोग, और नाश। यदि धन दान नहीं कर दिया जाता. खा पीकर उड़ा नहीं दिया जाता तो फिर वह नष्ट, होता ही है। यहां भी दान और भोग में प्रथम दर्जा दान का ही है।

धन के लोभी के लिये तो दान और मरण समान कहा गया है; तो भी धन का दान—भन्ने ही सर्वस्य का हो—कोई बहुत महस्य नहीं रखता।

धन का दान, धंग प्रत्यंग का दान, प्राया दान, विद्यादान—इन दानों में देश काल तथा व्यक्ति भेद से कोई भी दान दूसरे की धरेका क्रेक्ट हो सकता है।

भारतीय वाङ्मय में सभी तरह के दानों के एक से एक ज्वलन्त उदाहरण भरे पड़े हैं।

उत्तर भारत में 'जीजायों' और 'नाटकों' द्वारा जिस दान से बाजक थ्रपने बचपन में दी श्रिभिमूत हो जाते हैं वह है सस्य हरिश्चद का दान । राजपाट दे चुकने के बाद राजा हरिश्चन्द्र श्रीर उसकी रानी ग्रौट्या जब श्रपने पुत्र के साथ काशी की गिलयों में विकने के लिये निकलते हैं, तो वे कीनसी श्रॉंग्वें है जो उस समय भीग नहीं जातीं?

जय पुक राजाँ अपने पुत्र की श्रारे से चीरकर शेर के सामने बलवा

देता है, उस समय किसकी श्राह नहीं निकलती ?

क्या इन श्रीर ऐसी ही दूसरी कथाश्रों द्वारा दान की महिमा स्थापित की गई है ? हां, दान की किन्तु वर्ग विशेष को ही दान देने की।

मुक्ते इन और ऐसी सारी कथाओं में विवेक का श्रभाव थाँर शन्धी श्रद्धा का पेटभर प्रचार दिखाई देता है।

'दान' दो तरह का होता है—दया बुद्धि से दिया जाने वाला खोर पूज्य बुद्धि से दिया जाने वाला। दु:खी, रोगी, दरिझ को जो दान दिया जाता है वह दया बुद्धि से। साधु, महात्मा, श्राचार्य खादि को जो दान दिया जत्ता है वह पुज्य बुद्धि से।

स्वर्गादि के लोभ से जो दान दिया जाता है वह दान नहीं है, वह तो हैं ज्यापार—ऐसा ज्यापार जो नफे ही नफे का ज्यापार समस्ता जाता है, किन्तु जिसमें घाटा ही घाटा होता है।

दया बुद्धि से जो दान दिया जाता है उसमें परहित होने से पहले भ्रात्म-हित हो जाता है। बिना अपने मन को थोड़ी अथवा अधिक मात्रा में लोग मुक्त किये कोई किसी को छुछ दे ही नहीं सकता। अपने मन को लोभ-मुक्त करना ही दान का वास्तविक उद्देश्य और उसका लोभ-मुक्त हो जाना ही उसका सच्चा फल।

्योर परिहत ? परिहत कभी होता भी है और बहुधा नहीं भी। यदि अधिकारी को दान दिया गया हो तो वह करवाणकारी होता ही है; किन्तु यदि बनावटी अपंगु, बनावटी रोगी, अथवा बने हुए दिस् की दान दिया गया तो वह करवाण की अपेना अकरवाण का ही साधक होता है।

जो बात दया बुद्धि से दिये गये दान के बारे में कही गई है, वही बात पूज्य बुद्धि से दिये गये दान के बारे में भी लागू होती है।

प्ज्य बुद्धि से दिथे गये दान से मन का लीभ कम हीकर जी श्रात्म-हित होता हैं, उतने लाभ के श्रतिरिक्त एक श्रूरीर भी लाभ है। ह्याचार्य गण पूज्य बुद्धि से दिये दान से प्रसन्न होकर दाता अथवा शिष्य को योग्य सार्ग का उपदेश करते हैं। किन्तु अधिकारी अनिध-कारी की बात यहां भी पूर्णक्ष से लागू है। अधिकारी को दिया गया दान ही कल्याण कारक होता है।

हमारा धार्मिक रांस्कार है कि दान कमी भी अकल्याण कारक नहीं होता। शायद दाता के तिये नहीं ही होता होगा, किन्तु यदि देश, काल और पात्र के औचित्य, अमीचित्य का बिना विचार किये दान दिया जायमा तो उसके सामाजिक दुष्परिणाम तो होंगे ही।

दया-बुद्धि और पूज्य-बुद्धि से दिये जाने वाले दान को ही हमने दान कहा है, किन्तु दान का एक सीसरा भी प्रकार है—क्याति-बुद्धि से दिया जाने वाला दान।

संस्थाओं को जो दान दिये जाते हैं, अखबारों में जिन दानों की सूचना छुनती है, सभाओं में जिन दानों की घोषणा होती है—जो कभी दिये जाते हैं और अनेक बार नहीं भी दिये जाते—उनमें से अधिकांश ख्याति हुद्धि में ही दिये गये दान रहते हैं।

नाम को आकांचा किसे नहीं सताती ? वृत्तों पर अपना नाम खोदने पाले लड़कों से लेकर, ऐतिहासिक स्थानों की दीवारों को काले करने वाले बायुओं तक सभी तो नाम चाहते हैं। आज का ज्यापारी जितने बड़े नेता को, जितनी बड़ी मात्रा में, जितना कम या अधिक देने से जितनी ख्याति होती है उसका पूरा प्रा हिसाब लगा कर दान देता है।

बहुधा लोग 'त्याग श्रीर दान' का पर्थ्यायवाची शब्द मान लेते हैं। हर 'त्याग' दान नहीं होता, यद्यपि 'हर दान' त्याग होता है। हमें किसी कारण से फोई चीज श्रिय हो गई, हमने उसे छोड़ दिया, उसकी श्रीर से निरपेश्व हो गये, भले ही उसे कोई भी ले, तो वह 'त्याग' तो हुश्रा परन्तु 'दान' नहीं। सिद्धार्थ को राजपाट श्रिय लगा तो उसने उसे भूक दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। वह महान्त्याम था, महामिनिष्क्रमण था, -- किन्तु 'दान' नहीं था।

दान तो कहते हैं सोच विचार कर देने को। श्रास्म-हित के लिये देने को, परिहत के लिये देने को। बोज बोना श्रीर दान देना एक ही समान है। जिस प्रकार अच्छे खेत में सोच विचार कर डाला गया बीज बहुत फलदाशी होता है, उसी प्रकार अच्छे जेत्र में सोच-विचार कर दिया गया दान भी बहुत फलदाशी होता है। बौद्ध वाङ्मय में भिन्नु-संघ को संसार का 'पुरुष-चेत्र' इसी श्रर्थ में कहा गया है।

प्रश्न उठता है कि वया 'दान' लेने देने की प्रथा सदा से चली' आई है और क्या यह हमेशा चालू रहेगी? जिस दिन पहली माता ने अपने शिशु को स्तन पान कराया होगा क्या, उसी दिन और उसी चरा मानव-हदय में 'दान' का शिलान्यास नहीं हो गया होगा? तब 'दान' का ऐतिहासिक आरम्भ कब और कैसे बताया जाय? किन्तु दान की उस मूल पुनीत भावना को लेकर आज 'दान' के नाम पर जो कुछ चलता है क्या उस सब का समर्थन किया जा सकता है ?

उस दिन एक कुली अपने चार पैसे के लिये एक बाब् से मान पढ़ा। बाब् कहता था—''यदि त् दो चार पैसे ऐसे ही मांगे तो क्या दिये नहीं जा सकते; किन्तु त् तो मानइता है।'' बाब् उसको ऐसे ही दो चार पैसे देने के लिये तैयार था, परन्तु उसकी हक की मज़दूरी नहीं।

दान की बात कहते ही हमारी आँखों के सामने उन बच्चों का चित्र खिंच जाता है, जो एक एक पैसे के लिथे सुसाफिरों को ही हैरान नहीं करते; किन्तु स्टेशन पर फैंके हुए उनके क्रें पत्ते चाटने के लिथे आपस में भी कगड़ते हैं। उस दिन गांघी टोपी पहने एक लड़का एक मेम साहब की चार पैसे के लिथे हैरान कर रहा था। मेम साहब ने सुक्ते प्रज्ञा—"क्या तुम्हारे देश में ऐसे बच्चों की समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है ?" उस खंग्रेज महिला का वह प्रश्न श्रुल की तरह हृदय में जा चुमा।

लँगदे, ल्ले, अन्धे अपिहिनों की भीखमंगी का अनुभव रेन में यात्रा करने वानों को रोज ही होता है। तांना बंधा रहता है। एक आता है, एक जाता है। कभी कभी तो एक एक डिब्बे में दो दो एक साथ खड़े रहते हैं—एक का भीख मांगना बन्द हो तब दूसरा आरम्भ करे। भिखमंगों की यह सेना लोगों की 'दया-भावना' से लाभ उठाती है। कुछ सचमुच मानव सहानुभृति के पात्र होते हैं, किन्तु अधिकांश के लिये तो भिखमंगी वैसा ही एक पेशा है जैसे अन्य पेशे। एक बार खाज शर्म छोड़कर दूसरों के सामने हाथ फैनाने की तैयारी कर जेने पर इस पेशे के लिये फिर और किसी प्रंनी की आवश्यकता नहीं रह जाती।

श्रीर हृष्ट पुष्ट निकम्ने जांगर चीर "साधुश्रों" की यह जो पलटन है, उसके रूप में राष्ट्रीय शक्ति का कितना श्रपच्यय हो रहा है ? जिस प्रकार लंगड़े, ल्ले, मिलमंगे, लोगों की दया,भावना से लाभ उठाते हैं, उसी प्रकार ये 'साधु-महात्मा', लोगों की धार्मिक-भावना से। श्रीर ये बड़े श्रभिमान से कहते भी हैं:—

श्रातगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गये, सब के दाता राम।।

श्रक्षतज्ञता की पराकाष्टा है। जिससे 'दान' खेते हैं उसे 'दात।' तक स्वीकार नहीं करते।

छ्वा-विद्या की भी पराकाण्टा ही है। यदि 'दाता' को सीधे-सीधे 'दाता' मानने लग जायँ तो फिर इन 'साधु-महारमाधों' का यह भिख-मंगी का ज्यापार श्रधिक दिन न चले।

बहुधा लोगों को कहते सुना है कि ये भिखमंगे काम क्यों नहीं करते ? उस दिन एक देवी ने एक बाबू साहब के सामने हाथ फैला दिया। बाबू साहब ने उसे कुछ न देकर एक लम्बा चौड़ा लेक्चर दिया। छौर उसके बाद उन्होंने मेरी छोर देखा। उनकी छांखें कह रही थीं कि वह मेरा समर्थन चाहते हैं। जब मैं कुछ न बोला तो उन्होंने पूछा--''क्यों । स्वामीजी ! मैंने उसे ठीक कहा न ?''

"नहीं !"

''क्यों १''

श्राप इसे कहते हैं कि काम करो, किन्तु यह देवी यदि श्राप से काम सांगने श्राये तो श्राप इसे काम भी नहीं दे सकेंगे।"

उन्होंने खुपचाप जेब में हाथ खाला श्रीर उसे कुछ पैसे दे दिये। हमारा श्राज का समाज भिष्यमंगों को कहता है कि ''काम करो'' श्रीर काम खोजने वालों को कहता है कि ''भीख मांगो।''

न इनके पास 'काम' है न 'शिख' है। भीख है भी, किन्तु काम एकदम नहीं। यूं काम की कभी नहीं। चारों योर काम ही काम है—किन्तु वह काम कराने में किसी को ''मुनाफा'' नहीं।

ग्रीर जिस कास से किमी को कुछ 'लाभ' नहीं होता वह समाज के लिये, जनता के लिये, कितना ही करवाणकारी क्यों न हो—तीन काल नहीं हो....सकता......।

वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था का यही आधार है।

क्या सब को काम मिल जाने पर 'दान' दिया लिया जाना वन्द हो जायगा ? नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना निश्चित कहा जा सकता है कि जब तक सबके लिये काम की और ऐसे काम की व्यवस्था नहीं होती—जो व्यक्ति की योग्यता और श्रावश्यकताओं के श्रनुरूप, हो, तब तक न भीख मांगना बन्द हो सकता है श्रीर न चोरी डाके।

भीग मांगना और चोरी-डाका एक ही सिक्के के दी पहलू हैं। कमजोर आदमी भीख मांगता है, शक्तिशाली आदमी चोरी करता है और उससे भी श्रिष्ठिक शक्तिशाली आदमी डाका डालता है।

तब किसी को कुछ 'दान' दिया-लिया जाय ग्रथवा नहीं ?

'हाँ' श्रीर 'नहीं'। 'हाँ' यदि हम 'दान' को श्रपनी सामाजिक दुरवस्था का एक श्रवश्यम्भावी परिशाम श्रीर इसलिये श्रपना कर्तव्य दान ५७

समसते हों, श्रीर कहीं यदि हम 'दान' को श्रपन समाज के अनेक भया-यह कोढ़ों की दवा समस्ते हैं।

इसिलिये यदि हमें 'दान' देना है तो भले ही दें, बिल्क श्रमेक श्रधिकारी पात्रों को तो श्रवश्य ही दें, किन्तु साथ ही यह प्रयत्न करते रहें कि हम ऐसे स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक हों जिसमें एक वर्ग इतना दरित न रहे कि उसे भीष्व मांगने के श्रतिरिक्त श्रीर कोई चारा न ही, श्रीर दूसरा वर्ग इतना शोषक न रहे कि वह पहले तो स्वयं ही भिक्समेंगों की सेना पैदा करे श्रीर फिर स्वयं ही उन्हें "दान" देने के नाटक कर लोगों की श्रांखों में भूल मॉकता फिरे।

यूं जिसे देना नहीं श्राता, यह धर्म के क, ख, ग से भी परिचित वर्षा।

### व्याख्यान-फेफड़ों का निरर्थक व्यायाम

सुना है कि दिशास ध्रम्भीका की किसी रियासत में ग्याख्याता के लिए यह आवरणक नियम है कि वह जब भाषण दे तो एक ही पैर पर खड़ा होकर दे—उसी तरह जैसे सुर्गा एक टाँग पर खड़ा होकर वाँग देता है। उस नियम के पालन से और छुछ लाभ हो या ग हो इतना लाभ सो होता ही है कि कोई भी न्याख्याता बहुत देर तक लोगों को जबरदस्ती बिठाये नहीं रख सकता और यदि रखे तो बह स्वयं पहले एक टाँग पर खड़े रहां का दशह सुगतने के लिए तैयार हो।

इन पंक्तियों का लेखक कोई व्याख्याता नहीं। तो भी क्या उसे व्याख्यानों का छुछ श्रनुभव नहीं! किसी ने कहा—हमारी शादी नहीं हुई सो क्या शादी होती देखी भी नहीं! श्रीर एकदम व्याख्यान दिये ही नहीं हों सो भी बात नहीं। समय-समय पर जो दिये सुने हैं उनमें से छुछ की कहानी इस प्रकार है—

१६२६ में हमारे गाँव में एक तहन पिरहत जी धाये। नाम था बाब्राम जी, गीरा बदन। नीली धाँखें, मधुर कर्यठ धीर मधुर स्वभाव। उनके न्याख्यान से ध्रियक मुफे उनके स्वभाव ने ध्रभावित किया। में उनके साथ हो लिया। मैट्रिक पास करके कालंज की खुद्दियों के दिनों में बर बैठा था। सोचा कुछ दिन बाब्राम जी के साथ-साथ गाँव-गाँव धूमा जाय। पास के गाँव में पहुँचने पर उन्होंने ज्याख्यान के लिए खदा कर दिया। मेरे भी साथ-साथ धूमने का धाखिर कुछ उद्देश्य था ही। ज्याख्याता बनना था, या नहीं सो नहीं कह सकता। ज्याख्यान देने के लिए खड़ा क्या हो गया एक भाषत मोल ले ली। वह कोई सभा में सभा भी न थी, गाँव की भर्मशाला में गाँव के लोग हकहें थे। याद नहीं मेज-कुर्सो कहीं से जुटा ली गई थी वा नहीं ? कदाचित नहीं ही थी। पाँच-सात मिनट ही व्याख्याता बना होर्जेगा—सिर का पसीना एड़ी की था गया। स्कूल-कालेज में भी ज्याख्यान दिये ही थे, किन्तु न लाने यह ज्याख्यान कैसा था! कभी-कभी ऐसे ही खाज्या से आदमी सदा के लिए मर जाता है। मेरा सीभाग्य समकिये कि उस दिन के ऐसे साहसपूर्ण अनुभव के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी।

#### × × ×

अब में गाँव-गाँव मुमकर स्याख्यान दे सकता था अकेला हो। सभा हो, सभापति हो, सेज-जुसी हो, श्रीतागरा हों, तब तो सभी ब्याख्यान दे लेते हैं। एक दिन एक गांध में इनमें से किसी की भी ब्यवस्था न हो सकी थी। गाँव का जमींदार (जमींदार शब्द का पंजाबी अर्थ तो किसान है किन्तु युक्तशान्त तथा विहार आदि के दी अर्थ में उस शब्द का प्रयोग किया गया है।) कांग्रेस-विरोधी होने से. कोई हमारी मीटिंग की मुनादी तक करने के लिये तैयार न था। मैंने कहीं से एक कनस्तर लिया थीर गाँव भर में चूम-चूम कर कह आया कि एक विद्युत जी श्राये हैं और धर्मशाखा में उनका न्यास्थान होगा । सुनादी करने वाले महाशय जो ही स्वयं बह पविडत जी थे। उस दिन दोपहर तक कहीं कुछ भी खाने-पीने को न मिला था, उससे पहली साम की भी गाँव में उपवास ही करना पहा था। दो हाई बखे उपरान्त में पण्डित जी की सुनादी समाप्त हुई और जो दस-पाँच प्रादमी पर्मशाजा में पहुँच गये थे उनमें से कुछ ने देखा कि यह तो मुनादी करने वासा सहका ही परिसत्त जी बना खड़ा है। लेकिन, अब ती वे ब्यारुयान भुनने जा ही चुके थे। सूखे मुँह और सूखे करट से इन्न न कहा।

तय से आज तक व्याख्यानों और व्याख्याताओं का जितना कुछ भी श्रमुभव है उससे कह सकता हूँ कि संकोची-स्वभाव वाला व्याख्याता धन ही नहीं सकता। उसमें इस प्रकार का कुछ धनकड़-पन भी होना शायश्यक है, श्रम्यथा यदि वह सुशीला संकोच-शीला बालिका को ही ध्यमा श्रादर्श मानता रहेगा तब उसे व्याख्याता बनने की इच्छा को पहले नमस्कार कर लेना चाहिये।

चार पाँच वर्ष गाद। देश-अमग्र के लिए यदि किसी के पास-और कुछ पाथेय न हो तो उसके पास ज्याष्ट्यान तो होने ही चाहिये। हुशियारपुर (पूर्व पंजाब) के एक पिखत जी रात के क्रेंचेरे में चले जा रहे थे। चोर ने घेर लिया। पूछा "क्या है तेरे पास ?"

"सेरे पास ! मेरे पास हैं खेकचर । जोगे !"

चोर हुशियारपुर के ही थे। उन्होंने पश्छित जी की श्रावाज पहचान की श्रीर उन्हें छोड़ दिया।

मेरे पास कभी भी रटे हुये लैक्चर नहीं रहे हैं। हाँ दो-चार बातां, को धुमा फिरा कर कहना ही तो हर ज्याख्याता का काम है, सो मैं भी तब तक कर सकता था। ज्याख्यान का आखिर कुछ उहेरय होना चाहिये। उन दिनों मेरे ज्याख्यानों का उहेरय लोगों से परिचय बढ़ाना और परिचित लोगों की और से आशानुरूप मोजन तथा निवास-स्थान आदि की ज्यास्था हो जाना था।

एक दिन एक धर्मशाला में व्याख्यान देना ते हुआ। देखता क्या हूँ, गाँव के राजपूत चौपाल में अपनी-अपनी चारपायी बिहा कर लेटे हुए हैं और मुक्ते कह रहे हैं—''पिएडत जी व्याख्यान दीजिये।'' मेरी प्रस्युत्पन्नमति की परीक्षा थी। गुस्सा होना, चिहना, कभी भी अच्छा नहीं और ऐसे समय गुस्से होने का मत्तलब तो बुद्धि का दिवालियापन ही स्वीकार करना होता है। मैंने एक आदमी से कहा—एक भारपायी चाहिये।'' बोले-- "क्या होगा ।"

"शास्त्रों में लिखा है कि यदि ब्याख्यान सुनने वाले चारपाइयों पर लेटे हों तो ब्याख्याता को भी चारपाई पर लेट कर ही ब्याख्यान देना चाहिये।"

लोग समक्त गये। सबने श्रपनी-श्रपनी चारपाइयाँ छोड़ दीं। उत्तर कर जमीन पर बैठ गये। तब पिछत जी ने श्रपना व्याक्यान दिया।

श्रीर चार-पाँच वर्ष बाद । यह श्रनुभव एक श्रव्ही तरह से तैयार किये गये न्यारुयान का है। सिंहज में धर्मीपदेश की प्रथा इतनी संगठित श्रीर सुष्यवस्थित है कि क्या कहना ! श्रद्धे न्याख्याताओं का यह प्रायः रोज का हो अनुभव है कि एक या एक से ऋधिक गहस्य, जिन्हें दायक (दाता) कहा जाता है, हाथ में पान-सुपारी और तम्बाखु का पत्ता-कभी-कभी तीनों में से कोई दो अथवा एक ही चील लिये आ रहा है। श्रदा भाव से प्रशास करके, कोने में लिपटी हुई चटाई विद्याकर उस पर बैट गया है। भिन्न के लिए हाथ में जो पान-सुपारी लिये है वह इस बात की सचना है कि वह कोई निमन्त्रण देने शाया है। यदि भिन्न ने पान-सपारी स्वीकृत कर की तो फिर उसका निमन्त्रण स्वीकार करना भी एक प्रकार से भिन्न का धर्म हो जाता है। इसलिए अनेक नार भिन्न पान-सुपारी स्वीकार करने से पहले ही पुत्र लेते हैं और यदि वह देखते हैं कि किसी कारण वह निमन्त्रण स्वीकार न कर सकेंगे तो फिर वे पान-स्पारी भी स्वीकार नहीं करते। दाता का यह निसन्त्रण श्राद्ध (मृतक-भात) का भी हो सकता है, पाठ (परिजाल-धर्मदेशना) का भी हो सकता है। किन्तु यहाँ तो धर्मोपदेश धथवा व्याख्यान के . निमन्त्रण की ही बात जिखी जा रही है। तिथि और स्थाल्यान का रामय ही नहीं, दरवाजे पर भोटर-गाड़ी के आने का समय भी से रहता है। रात की साढ़े शाट बजे से ज्याख्यान ते है तो स्थान की दुरी के

हिसाब सं घरटा-आध घरटा पहले मोटर गाड़ी आ जायेगी। सभा स्थल पर पहुँचते ही ध्रहालु जनता धर्मापदेश सुनने के लिए तैयार मिलेगी। ठीक समय पर धर्मोपदेश आरम्भ होकर प्रायः एक घंटा होगा। उसके बाद कुछ वस्त्र अथवा कुछ पुरतके अथवा अन्य कोई उपयोगी चील उपस्थित लोगों की योर से धर्म-पूजा के रूप में ब्याख्याला को भेंट दी जायेगी। यह धर्म-पूजा यदि एक व्यक्ति की श्रोर से भी दी जाती है, तो भी प्रत्येक उपस्थित बाल-गृह को उसे हाथ लगाना ही होसा है, जिसमें वह भी दाता के पुष्य में हिस्सेदार बने। दाता की अपने पुष्य का लाभ प्रत्येक धनी-निर्धन के साथ बाँट कर ही ग्रहण करना होता है।

में जिल दिन की बात कहने जा रहा हैं, उस दिन मेरे साथ अञ्चा खासा सज़ाक हुआ। स्याख्यान के दिन से कई दिन पहले उपराक्त पद्धति के श्रनुसार सुफे निमन्त्रया मिला। सोचा—युँ ही जो सुँह में श्राये बोलना श्रव्हा नहीं । पहले से तैयारी कर लेनी चाहिये । 'भारत से बौद-धर्म क्यों खोर कैसे जीप हुआ ?'-विषय पर न्यास्थान देना है किया। तीन-चार दिन कई पुस्तकों के पन्ने उत्तट कर गीट लिये और अपने दिसान को ऐतिहासिक विश्वियों और स्थानों के नामों से भर बिया । निश्चित दिन श्रीर सगय पर मोटर शाई श्रीर नहीं व्याख्यान देनाथा. चली। किन्तु, क्या ? रास्ते में ही खराय हो गई। ठीक क्रति-कराते स्राधा-पीत घरदा जग गया। पहुँचे ती न्यारुयान का समय हो गया था। मुके सीघा ही सभा-स्थल पर ले जाया गया श्रीर व्याख्यान देने के खिथे कहा गया। देखता क्या हैं, सारा सभा-स्थल देवियों ही देवियों से भरा पटा है और अधिकांश वृद्ध मातायें। सभी धर्मी का शायद सब से मजबूत करवा वे ही हैं। अब जिन्हें, मेरी जानकारी के अनुसार, यह भी पता नहीं कि भारत लंका के उत्तर में है, अयवा पश्चिम में और जम्बू हीय के प्रथक भारत नाम का कीई देश भी है अथवा नहीं या जरद हीप को ही शालकल के लोग भारत कहते

हैं, उन्हें में श्रव क्या न्याक्यान दूँ कि भारत से कब, क्यों श्रीर कैसे श्रीह-धर्म का लांप हो गया। सच कहता हूँ उस दिन उन मॉ-बहनों के श्रज्ञान ने मेरे सारे ज्ञान की सिट्टी-पिटी अला दी। मेरी समम में ही नहीं श्राता था कि क्या बोलूँ श्रीर क्या न बोलूँ ? न्याक्यान श्रारम्भ करना था को श्रारम्भ किया। भाग्य की वात इतनी थी कि मैं एक भाषा में बोलता था श्रीर एसरी भाषा में उसका श्रमुबाद होता था। बीच-बीच में मुके सोचने का मौका मिल गया और मैंने कुछ जातक कथार्थे श्राद सुनाकर उस व्याक्यान से श्राना पिएड छुड़ाया।

स्याख्यान के बारे में पूर्व-संकल्पों से बँध जाना भी एक मुसीबत है।

× × ×

११३६ में बीस धर्म प्रचारार्थ जब में हॅगतेंड गया ती बीस महीनीं में तो सी ज्याख्यान तो दिये ही होंगे किन्त एक ही ज्याख्यान की विशेष याद है। 'फैलोशिए शाफ फेथ'—मर्वो की मित्रवा—नामक संस्था की श्रोर से एक व्याख्यान देने का निमन्त्रण था-मके ही नहीं क:-बात अन्य मतों के प्रतिनिधियों को भी । सभी से केवल बारह मिनट बोलने की जाशा की गई थी जोर एक विषय पर। विषय था-'खादमी भय पर किस प्रकार विजय पा सकता है ?' निर्मान्त्रत स्थाख्या-ताचों में मैं ही याय. अनुभव श्रीर शायद योग्यता में भी सबसे कम था। इसिंखण सोचा नैयारी करके ही बोलना होगा। सारा व्याख्यान निख डाजा। अनेक बार पर डाजा। फिर उसे छोटे-छोटे नाम के पत्तों के से काडों पर लिख डाला और उन्हें हाथ से कियाये रखकर पठन का इसना श्रीवक अभ्यास कर लिया कि सके सारा व्याख्यान लगभग कंड था । किन्तु कंटस्थ व्याख्यानीं जैसा खराव कोई व्याख्यान नहीं होता । श्रव मेरी सारी चतुराई. सारी कला इसी बात में थी कि मैं उस कंडस्थ ंच्याण्यान को इस तरह श्रदा करूँ कि सुनने वालों को यह लगे कि यही ही रवाभाविकता के साथ उसी समय सोच-सोच कर बोला जा

रहा है। मेरा वह नाटक सफल रहा और में सर्व सम्मति से उस दिन का सबसे अच्छा द्याख्याना घोषित किया गया। छन्न दिन के बाद उसी ब्याख्यान के प्रताप से धर्म प्रचारार्थ जाने के लिए एक निमन्त्रस आया।

व्याख्यान की तैयारी का तो इससे महत्व सिद्ध होता ही है, किन्तु मैं सोचता हूँ कि जब अस्यामाविकता का नाटक इतना अभावोत्पादक हो सकता है तो जो वास्तव में स्वामाविक होगा वह कितना प्रभावो-त्पादक होगा। हाँ, यह दूसरी बात है कि स्वामाविक भी प्रमावोत्पादक की चिन्ता और इच्छा से होना चाहिये, अन्यथा वह स्वामाविक ही नहीं होता।

#### × × ×

यह सब सही है किन्तु सभी धर्मों के श्रधिकांश धर्मप्रचारक तो आमोफोन रेकाडों से श्रधिक कुछ नहीं हैं। इँगलैंड में एक से श्रधिक ध्याख्याताओं को देखा है। श्रापको जिस समय उनके ज्याख्यानों की श्रावस्थकता हो श्राप पन्द्रह मिनट या श्राध घरटा पहले उन्हें फोन कर हे सकते हैं। वे टैक्सी में बैठकर तुरन्त श्रापके यहाँ पहुँच जायेंगे। उनके ज्याख्यानों की सूची प्रकाशित है श्रीर ज्ञात है। श्राप जिस किसी विषय पर उनका ज्याख्यान चाहें चुनाव करके पहले से भता दें। वह श्रपना ज्याख्यान लिये चले श्रायोंगे श्रीर श्रापको तोते की तरह रटा हुश्रा वह सारा व्याख्यान दे जायेंगे।

यहुत दिन पहले में काँगड़े जिले (पूर्वी पंजाय) में रहता था। वहाँ आर्थ समाज के एक पुरोहित जी श्राए। पूछा "पुरोहित जी! श्राप यहाँ कितने दिन रहेंगे?" वही ही सरकता से उत्तर दिया..."हमें श्राठ व्याख्यान याद हैं। यित यहाँ के श्रार्थ-समाजियों ने रोज-रोज एक नया व्याख्यान माँगा तब तो हम श्रधिक दिन नहीं रह सकते, यदि रोज-रोज नया व्याख्यान न माँगा तब कुछ दिन पड़े ही रहेंगे।"

इसी तरह की सिंहत के एक धर्मीपदेशक भिन्न की कथा है, किन्तु

उस से तो सचमुच यही सहानुभूति होती हैं। कोलम्य, गाह, मात्रर धरिड, लंका के बड़े-बड़े शहरों में जिस प्रकार नियमित समय पर धारम्भ और समाम होने वाले एक-एक घराटे के व्याख्यान होते हैं, वैसे देश के भीतरी पहाड़ी भू-भाग में नहीं। पाँच-सात मील हूर अपने घर से आदमी धर्मोपदेश सुनने आये और केवल एक घंटा ही उपदेश सुने! रात को लौटकर जाय तो कहाँ जाय? इस लिए वहाँ की प्रधा यही हैं कि रात-भर उपदेश होते रहना चाहिए और श्रोताश्रों की उसे जागते-सोते सुनते रहना चाहिये। अभ्यस्त धर्मोपदेशक बीच-बीच में पान खाते हये बढ़े आराम से रात-भर उपदेश देते हैं।

एक बार किस्मत के मारे शहरी धर्मीपदेशक भिन्न ने वहाँ का निमन्त्रण स्वीकार कर जिया। घंटा-भर धर्मीपदेश दे चुकने के बाद उसने श्रद्धालु जपासकों से पूड़ा..... "क्यों उपासकों! श्रव तो पर्यास हो गया न ?"

''नहीं भनते ! खभी नया ! उपदेश हैं ।''

वहाँ प्रात:काल सुर्गा बोलने तक धर्मीपरेश देना होता था। भिछ ने घंटा-भर उपदेश देने के बाद फिर पूछा—

''क्यों उपासकी ! अब तो पर्याप्त हो गया न ?"

''भन्ते ! श्रभी मुर्गा कहाँ बोला है।''

एक-एक घंटे पर विराम श्रीर विश्राम खेकर भिन्न ने बड़ी मुसीबत से धर्मापदेश जारी रखा। किन्तु जब भी वह पूछता कि उपासको! श्रव तो समाप्त करें! उसे एक ही उत्तर मिलता 'श्रमी मुर्गा कहाँ जोता है!'

श्रन्त में विचारा दैरान हो गया। धर्मासन से उत्तर श्राया....... ''वह मुर्गा तो श्रव मेरे मरने पर ही बोलेगा !''

× × ×

सचसुच व्याख्यान देना एक मुसीयत है। इच्छा हो या न हो, किन्तु यदि पहले से वचन दे दिया है तो इच्छा-चनिच्छा-पूर्वक छन्छ-न- कुछ कहना ही होगा। बैसे ही स्थान की पायन्दी। असे ही एक बार एक खासे बड़े कस्वे में औह-दर्शन पर कुछ कहने के लिए एक चौरस्ते पर खड़ा कर दिया मानों मुझे सिगरेटों के इश्तहार बाँटने हों। विषय की पायन्दी भी पायन्दी है। श्रीताशों की भी बैसी ही।

श्रादमी जो कुछ दिन-रात में बोलता है, उसके वास्तविक ब्याख्यान तो वे ही हैं। किन्तु उन्हें कोई महत्व ही नहीं देता। लोग प्लेट-फार्म पर दिये गये ब्याख्यामों को ही ब्याख्यान समक्रते हैं।

यदि यादमी सामान्य व्यवहार में श्राने वाली अपनी २४ घंटे की नागी को संयत श्रीर शुद्ध रख सके तो समाज को इन ज्याख्यानों की एकदम श्रावस्थकता न रहे।

श्रव भी श्रधिकांश में से पेफड़ों के निर्श्वक व्यायाम ही हैं।

## 88

### मस्यास्ति वत

श्रभी बहुत दिन नहीं हुए किसी समाचार पश्र के एक कोने में समाधार पहा था कि पूर्वी पंजाब के कोई सज्जन—शायद श्री प्रवोध चन्द्र— यहाँ के कांग्रेसियों में मंज-मिलाप कराने की दृष्टि से मरणांत- वत रखने जा रहे हैं। किर उन सज्जन के बारे में कुछ पढ़ने को नहीं मिला। पता नहीं वह वत श्रारम्भ हुशा या नहीं? श्रथवा श्रारम्भ हो कर फलगू नदी की तरह थोड़ी ही दूर जा कर सूख गया श्रथवा वत तो श्रारम्भ हुशा किन्तु वे सज्जन पहले से दिशेष श्रसिद्ध-व्यक्ति न होने के कारण उनके वत को समाचारपत्रों ने विशेष स्थान ही नहीं दिया।

श्रिक दिन नहीं हुए हरदा (जिला होशंगाबाद ) के महेशदत्त जी ने भी कुछ-कुछ ऐसे ही उद्देश्य से एक जम्बा बत रखा था। उसकी समाप्ति की श्रवधि पहले से ही निश्चित थी। अपने बत के सम्बन्ध में उन का लो चक्तव्य लुपा था उस का कोई एक निश्चित उद्देश्य न हो कर कई उद्देश्य थे। किन्तु उन सब उद्देश्यों का इतना ही सार था कि वे कांग्रेस-संगठन को अधिक दह, अधिक पवित्र, श्रधिक श्रनुशासित, श्रधिक सुमति-पश्यामी देखना चाहते थे। महेशदत्त जी का बद्द बत नेताश्रों के—विशेषकर राजेन्द्र थाबू के—श्राग्रह के कारण अपनी पूरी श्रवधि की सीमा तक न पहुँच सका।

उक्त दोनों वत समाज-सेवा के ही उद्देख से रखे गए कहे जावँगे।

प्रमी-शभी वर्धा के प्रोफेसर भंसाखी का पत समास हुआ है। उस के व्रत का उद्देश्य कुछ-कुछ वैसा ही था जैसे उद्देश्य के लिए पहले भी वह एक लम्बा व्रत रख चुके हैं। उस बार उन्होंने चिम्र्र और आष्ट्री में व्रिटिश-साम्राज्य की पुलिस श्रीर फौज द्वारा खियों पर जो प्रमाचार श्रीर प्रत्याचार हुए थे, उनके विरुद्ध व्रत रखा था। यह व्रत हैदशबाद के रजाकारों ने वहाँ श्रपनी रियासत में जो जुलम हा रखा है, उस के विरुद्ध था। पहला व्रत साठ से भी श्रिधक दिन चल कर श्रो० मंसाली को एकद्य चीण-काय बना कर छोड़ गया। सरकार के यह स्वीकार कर लेने पर कि प्रो० मंसाली चिम्र्र और श्राष्टी गाँव में जा सकेंगे तय वह तोड़ दिया गया। यह उनकी बड़ी "श्राध्यात्मिक विजय" समसी गई थी।

यह दूसरा वत पहले की अपेचा बहुत कम दिनों में ही समास हो गया है।

सचगुच प्रो० शंसाली के व्रत मनुष्य के शरीर के सम्बन्ध में, लामान्य घादमी की सामान्य घारणाओं को बढ़ा घवका पहुँचाते हैं। में इस बार उनके व्रत के पाँचवें या छुठे दिन जब उन्हें देखने गया तो वे व्यपने स्थान पर नहीं मिले। पता लगा कि बजाज बाड़ी स्थित व्यपनी 'संसाली कुटीर' से पैदल चल कर वह चार-पाँच भील की व्री पर सेवा बाग गए हैं श्रीर दोपहर तक वापिस लौट शाने वाले हैं। यह श्री० मंसाली के व्रत का पाँचवाँ या छुटा दिन था, तब नक उन्होंने पानी भी नहीं पिया था।

प्रो० कोसम्बी जी ने तो श्रपना रारीरान्त कर ही दिया। इधर जितने 'भरणान्त त्रत' रखे गए उनमें राजनीतिक उद्देश्य से जेलों में रखे गए वर्तों को यदि बाद कर दिया जाय तो कोसम्बी जी का ही यह एक वत ऐसा था जो श्रपनी सीमा की श्रन्तिम-रेखा पर पहुँच कर ही समाप्त हुआ —प्रो० कोसम्बी जी श्रव हस संसार में नहीं रहे। व्यक्ति- गत-मम्बन्ध होने से उनका चित्र श्रोर चरित्र सदा श्रीसों के सामने नाचता रहता है।

श्रीर इन सब के ऊपर तथा मूल में रहे हैं पूज्य बापू के श्रनेक वत श्रीर महावत जिनकी यथार्थ संख्या सहसा स्मृति से लिखी भी नहीं. जा सकती।

जिस कम से उपर इन बतों का उक्तेख हुआ है अब हम उससे कुछ दूसरे कम से उन पर विचार करें। इन बतों को मैं दो श्रेशियों में वाँट से रहा हूँ—(1) आशासुक्त बत (२) निराशा-जनित बत।

गांधी के जितने वत हुए हैं उनका उद्देश प्रायः शुद्धि ही रहा है—! श्रारम शुद्धि हो चाहे पर शुद्धि हो। पर शुद्धि को श्राप समाज-सुधार भी कह सकते हैं। किसी जड़के ने गांधी जी से फूट बोल दिया। गांधी जी ने उस लड़के से भी बढ़ कर श्रपने को दोषी समसा। श्रपनी 'श्रारम-शुद्धि' के ख्याल से, उसे तथा श्रन्य लोगों को प्रभावित करने धौर लोगों के प्रभावित हो सकने की श्राशा से वत रखा।

साधक के हर प्रयत्न को नमस्कार है। साधना-पथ पर चलने वाले के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसका हर पर सीधा ही पड़े। यदि उन का हर चरण सीधा ही पड़ता है तब तो वह साधक न हो कर, सिल्-पुरुष हो गया; और मैं बहुधा साधक को सिद्-पुरुष से बढ़ कर मानता हूँ। विना साधक हुए कोई सिल् हो ही नहीं सकता। इस दृष्टि सं गांधी जी के हर बत को, हर प्रयत्न को और उन्हीं के क्या, सभी साधकों के हर प्रयत्न को नमस्कार करते हुए भी मैं समभता हूँ कि गांधी जी के बतों के सूच में जी परम्परागत 'आध्यास्मिक-आस्था' रही है, वह स्वयं निराधार है। पात्रज्ञ चोग स्त्रों में कहा गया है कि "ग्राहिंसा में प्रतिष्ठित पुरुष के प्रभाव से उसके श्रास पास के सभी बोक निवेंर हो जाते हैं।"

प्रभावित हो सकने वासों वर प्रभाव पड़ता ही है, उनके अपने प्रभावित हो सकने की कम या श्रविक सामर्थ्य के शबुसार श्रीर पड़ता है अहिंसा-दृष्टि तथा हिंसा-दृष्टि दोनों का; किन्तु यह रवीकार करना कि सभी निर्वेर हो जाते हैं और हो ही जाते हैं अपने दिन-रात के अनुभव के एकदम प्रतिकृत जाना है। नाथ्राम गोडसे द्वारा गांधी जी का ही निधन हमारी मात का एक अत्यन्त दु:खद प्रमाण माना आ सकता है।

ऐसे 'प्रमाणों' का जो उत्तर दिया जाता है दिया जा सकता है, वह हमें जात है। प्रायः यही कहा जाता है कि जहाँ वैर का त्यान न हो वहाँ 'यपने श्राहिला में पूर्व रूप से प्रतिब्ठित न होने को' ही इसका कारण मानना चाहिए। श्रव पता नहीं इस 'पूर्व रूप से प्रतिब्ठित' होने का कीत-सा मापदण्ड स्वीकार किया जाय? "श्राहिला में पूर्ण रूप से प्रतिब्ठित होने से सभी निवेंर हो जाते हैं" और जिससे सभी निवेंर हो जाते हैं" और जिससे सभी निवेंर हो जाते हैं" जब इस प्रकार किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाय, तब कीन है जो उसे श्राहित्र कर सके।

अहिंसा और हिंसा दोनों ही दो वृत्तियों हैं। हिंसा के अभाव का ही माम श्रिहंसा नहीं है। हिंसा-द्वेष-वृत्ति है और अहिंसा-मैत्रवृत्ति। इसमें कोई सम्देह नहीं कि दोनों ही वृत्तियों एक दूसरे से अधिक अवल हैं, और यदि हम यह स्वीकार भी कर लें कि अहिंसा-वृत्ति ही हिंसा-वृत्ति की अपेचा प्रवल है तो भी यह स्वीकार ही करना पढ़ेगा कि उसकी भी एक सीमा है। यह आवश्यक नहीं कि हर समय, हर स्थान पर, हर व्यक्ति के साथ अहिंसा ही हिंसा पर विजय प्राप्त करे।

यह मानना कि 'अहिंसा' की विजय चाहे हो चाहे न हो, मेजी-मूलक अहिंसा, द्वेष-मूलक हिंसा से अन्छी है, एक बात है; श्रीर यह मानना कि अहिंसा की ही विजय होती है, विजकुल दूसरी। इतिहास दमें अहिंसा तथा हिंसा दोनों की विजय की जितनी चाहे उतनी कहानियाँ सुना सकता है।

मगवान बुद्ध ने चौर तो नया जपने सभी शिष्यों तक से यह त्राशा

नहीं की थे उनकी सभी बातें मानेंगे। एक यार किसी ने पूछ ही नो लिया:—

''अमग् गोतम । क्या आपके सभी शिष्य ग्रापके अहने के अनुसार चलते हैं ?''

''कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते ।''

"यह कैसी बात है कि आपके सभी शिष्य भी आपके कहने के अनुसार नहीं चलते।"

"तथागत का काम है शस्ता दिखा देना, कोई चलता है कोई नहीं भी चलता ।"

अत्यन्त भाग्रह के साथ अपनी बुराई किसी पर जादना तो बुरी यात है ही, परन्तु अपनी अच्छाई भी जादना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दोनों में व्यक्ति के व्यक्तित्व का नाश या हास होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हर बुराई-भजाई से बदकर है।

यदि कोई समसे या कहे कि अमुक व्यक्ति 'मेरी' अव्छाई के कारण अञ्जा है, तो हम उस व्यक्ति को बड़ा ही 'अहंकारो' समसेंगे किन्तु यदि कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति ने जो पाप कमें किया है, वह 'मेरी' ही खुराई के कारण किया है, तो हम ऐसा कहने नाले को बहुत अव्जा समस्तते हैं, 'महास्मा' तक समस्त बेटने हैं। हम थोड़ी देर के खिए भी यह नहीं सो बते कि दोनों 'अहंकार' के ही दो भिन्न रूप हो सकते हैं। मुक्ते धर्मपूर्व की ये पंक्तियाँ बहुत ही मार्थिक बगती हैं—

ध्यत्तनाव कर्त पापं ध्रतना सांस्तिस्ती श्रत्नना कर्त पापं श्रत्तनाव विस्ववयम्पि सुद्धि श्रसुद्धि पथिस्तं न श्रज्जो श्रज्ज विसोधिष ।

[ अपने किये पाप कर्म से आदमी अपने अपनिश्न होता है, अपने अझत पाप से आदमी अपने पवित्र होता है। शुद्धि-अशुद्धि अपनी बात है—एक आदमी दूसरे की शुद्ध नहीं कहना।

यूँ एक सीमा के भीतर यह बात ठीक ही है कि एक-दूसरे के आव-

रण का एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और इस ग्रर्थ में हम सभी पर-स्पर एक-दूसरे के श्राचरण के लिए जिस्मेदार हैं। किन्तु, इस तरह ती श्राप में सभी के पाप-पुच्य एक दूसरे से कट जाते हैं।

इसलिए 'ग्रायह', अले ही वह सत्याप्रही का श्राग्रह हो, कोई बहुत श्रव्ही बात नहीं। श्रालिर हम उसी 'सत्य' का तो श्राग्रह कर सकते हैं, जिसे हम 'सत्य' सममते हैं। यदि हमारी समम में ही गलती हुई तो हमारे श्राप्रह का क्या परिणाम होगा? इसलिए सत्याग्रही के लिए भी क्या यह श्रव्हा नहीं कि वह वत श्रादि के दवाव से श्रपना 'सत्य' किसी पर लादने की श्रपेचा उसे श्रत्यन्त श्रनाप्रही-वृत्ति से श्रपना 'सत्य'—जो श्रपने को सत्य प्रतीत हो—वह निवेदन कर दे— श्रीर इस से श्राणे की जिम्मेदारी—उसे स्वीकार करने श्रथवा न करने की जिम्मेदारी—इस स्वीकार करने श्रथवा न करने की

'श्राहम-शुद्धि' श्रथवा 'समान-सुधार' के उद्देश्य से किये जाने वाले वर्तों से सर्वथा भिन्न कोटि के वे 'वत' हैं जिन्हें हम निराशा-जन्य व्रत कहते हैं। प्रो॰ कौसम्बी का श्रामरण वर्त और प्रो॰ भंसाली का यह दूसरा वर्त निराशा-जन्य वर्तों के उदाहरण हैं। कौसम्बी जी थौद विद्वान थे। कौरे-पुस्तक पंष्टित नहीं, विचारक भी। शरीर रीग से हेरान हो कर उन्होंने शरीर त्याग का निश्चय किया और धीरे-धीरे श्राहार कम कर शरीर-त्याग कर के ही चैन ली। भावी जीवन की श्रीर से इतनी विकट निराशा उचित थी या नहीं, किन्तु वह निराशा ही शी— जीवन की सृत्यु के श्रागे हार।

शो० भंसाली के बारे में सुना है कि उन्हें जब बत से विरत रखने का अथन किया जा रहा था इधर भो० भंसाली ने फिर बत आरम्भ कर दिया है। उनके अन्न-जल-रहित बत के तेरहवें दिन तो उनका कहना था कि ऐसे संसार में जी कर मैं क्या करूंगा ? जिसमें स्तियों तक पर ऐसे अत्याचार हो रहे हों, जैसे हैदराबाद के रजाकारों द्वारा। प्रो॰ कोसम्बी जी की तरह प्रो॰ भंसाती अपने से निराश नहीं हुए किन्तु 'समाज' से निराश हो गये।

प्राणों का मोह सब से बढ़ कर मीह है। श्रीर जब कोई उस मोह के सिर पर पैर रख कर हो डम भी श्रामे बढ़ता है तो पृथ्वो डोल ने जम जाती है। इसलिए हम प्रो॰ भंसाली के बत के बारे में जो कुछ लिख रहे हैं वह उनकी 'मानवता' से प्रभावित हो कर ही। हैदराबाद में जो कृरता, जो ज़िरजत, व्याप रही है उससे तड़प कर जो 'व्यक्तित्व' श्रपने प्राणों से खेल खेलना श्रारम्भ कर देता है उसके 'महामानव' होने में क्या सन्देह ? विचारणीय प्रश्न यही है कि क्या बत सोती हुई 'मानवता' को जमाने के लिए एक जोरदार प्रोटैस्ट रहा है—वैसा ही जैसे जेल में पड़े रहने पर राजगीतिक कैदियों के बत होते हैं, श्रथवा वह इस श्रत्याचारपूर्ण संसार को छोड़ कर चल देने की वैराग्यपूर्ण हच्छामात्र।

भिन्नु संघ में — बुद्ध के समय में ही — एक नाई भी प्रवित्त हों गया था। जब भिन्नुओं ने संसार के दुःखमय होने की बात सुनी तो उनमें में कुछ उस नाई के पास गये और उसकी तथा उसके उस्तरे की सहायता से अपना अपना गला कटवा कर संसार से यथार्थाध्र 'सुक्त' जाभ करने लगे। भगवान को लब पता लगा तो उन्होंने उन मूखों की बहुत निन्दा की। संसार दुःखमय है सही, किन्तु उससे 'सुक्त होने का उपाय आत्महत्या थोंदे ही है, दुःख से सुक्त होने का उपाय है, आर्य जीवन, श्रेण्ट जीवन।

श्रन्यथा कठिन प्रश्न से घश्यरा कर यदि स्लेट ही फोड़ डाली गयी तो जीवन रूपी समस्या का हुल कहीं श्रीर कैसे हो सहेगा ?

प्रय वाप् के वतों, मो० कोसम्बी तथा मो० भंसाली के वतों की कोटि से सर्वथा भिन्न कोटि के एक और धकार के भी वत हैं—जैसे रामचन्द्र शर्मा 'बीर' के वत।

वे भी कोई चर्चा के विषय हैं !

# **१५** भिद्यु उत्तम

जब भी मैं कभी बर्मा का कोई समाचार सुनता हूँ तो सुके उनकी याद ग्रा जाती है, जिन्हें हम सब भूल गये प्रतीत होते हैं।

सन् १६२७ की मदास-कांग्रेस में ही शायद मैंने उन्हें सबसे पहले देखा था। मैं सिंहल के रास्ते पर जैसे-तैसे मद्रास पहुँचा था। राहुल जी ने मधुरा बाबू (राजेन्द्र बाबू के निजी मन्त्री) को बिख दिया था कि वह अभी महास पहुँचने पर सिंहल तक का किराया दे दें या शायद किसी से दिला दें। मेरा हाथ खाली था और मैं इस चिन्ता में था कि जब लोग अपनी-अपनी बोलियों बोलकर उड़ जायंगे अर्थात महास-कांग्रेस समाप्त हो जायगी तो में कहाँ जाऊँगा ?

क्योंकि में कुछ बोह-भावना को लिये हुए सिंहन की चोर जा रहा था. इसनिए सभे सुका कि उस समय की कांग्रेस वर्किंग करोटी या शायद केवल श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भिन्न उत्तम से मिल लूँ। उनसे जब भेंट-मुलाकात हुई ग्रौर उन्हें मेरी प्रवृत्ति मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि चली, मेरे साथ बर्मा चली। में रास्ते के सब खर्च ग्रादि की न्यवस्था कर दुँगा।

किन्तु में तो सिंहल जाने के लिए इड़-निश्चयी था। नम्नतापूर्वक उत्तर दिया-नहीं अन्ते, मैं तो एक बार रामेश्वर पहुँच कर भारतगाता के चरगों में प्रणाम कर के ही आना चाहता हैं।

उस समय तक उद् समाचार-पत्रों की कृपा से में उन्हें भिन्न

श्रीटामा ही समक्रता था। श्रीर न जाने भिन्नु श्रीटामा श्रीर श्रीटावा-कान्फ्रस में कुछ बहुत भेड़ भी न कर पाता था!

दो-तीन वर्ष सिंहल रहकर भारतीय सरयायह-संयाम में हिस्सा लेने की इच्छा से जब में १६६० में बम्बई भाग श्राया, तो उस समय वे बम्बई के प्रसिद्ध बुद्ध-भक्त स्वर्गीय डा० नायर के यहां ठहरे हुए थे। में उनसे मिला। बहुत देर तक बातें कीं। बड़ी जली-कटी सुनने को मिली। उस दिन पहले-पहले में इस बात को समक सका कि प्रकाश की श्रावश्यकता हो तो श्राग से नहीं वबराना चाहिए। भिन्न उत्तम सचमुच कुछ इतने खरे थे, इतने श्राग थे कि सहज में उनके पास कोई ठहर ही न सकता था, किन्तु ऐसी श्राग कि समय श्राने पर बह दूसरों को पिद्यलाने का कारण बनने की बजाय स्वयं ही पिद्यल जाये।

बीच-बीच में मेंट हुई तो, किन्तु कानपुर-हिन्दूमहासभा की समाप्ति के बाद तो उन्होंने सुमे अपना अनुचर ही बना लिया; बोले—चलो साथ चलें। मेरी अपेचा कहीं ज्येष्ठ होने से उनका सुम पर बही अधिकार था जो बड़े भाई का छोटे भाई पर; यह किसी से मेरा जिकर भी करते थे तो भाई आनन्द जी ही कहते थे। कानपुर-अधिवेशन की ही, उनकी कम से कम तीन बार्ते हृद्य पर अंकित हैं:

यधिवेशन हो रहा था। कार्यसमिति में यथवा हिन्दूसभा में बुद्ध-गया का प्रश्न उपस्थित था। बोद्ध होने से उनकी स्वामाविक सहानुभूति ही नहीं, उनका हृद्य बौद्ध-माँग के साथ था, किन्द्र हिन्दू-महासमा के अध्यक्त की हैसियत से वे तटस्थ रहने के लिए मजबूर थे। बदी विषम परिस्थिति थी। बव उन्होंने एक कथा सुनाई। बोक्चे-एक शेर था। वह प्रायः जानवरों को अपना मुंह सुंवाता और उनसे पूछता कि उसके मुंह से सुगन्ध आ रही है या दुर्गन्ध? कोई डर के मारे कह देता कि आपके मुंह से सुगन्ध आ रही है। शेर उसे डाँटता में दिन-भर जानवरों को मार-मार कर खाता रहता हूँ मेरे मुंह से सुगन्ध कैंसे आ सकती है? और वह उसे खा जाता। कोई जान-

वर साफ-साफ कह देता कि आपके मुंह से दुर्गन्ध आ रही है, तब शेर गर्ज उठता—में जंगल का राजा, मेरे मुंह से दुर्गन्ध आ सकती है ? वह उसे भी खा जाता । एक गीवड़ ने सोचा क्या किया जाय, दोनों तरह जान जाती है । शेर ने उससे भी पृज्ञा—मेरे मुंह से सुगन्ध आ रही है अथवा दुर्गन्ध ? गीवड़ बोला—हुजूर मुके तो जुकाम हो रहा है । पता ही नहीं लगता कि आपके मुंह से सुगन्ध है अथवा दुर्गन्ध ? सब जोग खिलखिला कर हंस पड़े । भाई परमानन्द, जो हिन्दूसभा के कार्याध्यच थे, तो एकदम लोट-पोट हो गये । सभी भिन्न उत्तम की इस चनुराई पर प्रसन्न थे कि उन्होंने अध्यन्न की तटस्थता की रन्ना करते हुए अपना मत भी न्यक्त कर ही दिया ।

में उनके साथ सारा उत्तर भारत घूमा। वे भाषात्रों में व्याकरण-शुद्ध भाषा न बोलते थे, किन्तु ऐसा एक भी श्रवसर याद नहीं जय उनके प्रस्थुत्पचमतित्व ने उनका साथ छोड़ा हो।

श्रीविशन समास हुआ तो कानपुर के ही किसी एक बहे श्रीविधालय के मालिक उन्हें अपने यहाँ बुलाकर उनका स्वागत-सत्कार करना चाहते थे। मैंने देखा कि वह बराबर बच रहे हैं। एक बार बोले—हमें अपने यहाँ बुलाकर अपनी द्वाह्यों का ही विज्ञापन करेगा। श्रीविक ग्राप्यह करने पर चले गये और वहाँ उनकी सम्मति-पुस्तक में बड़ी ही श्रान्यमनस्कता के साथ मुभे दो शब्द लिख देने का श्रादेश भी दे दिया।

बात तो छोटी सी ही है किन्तु भिन्न उत्तम की विशेषता पर प्रकाश डालती है। उन्हें गांधी जी की ही तरह अपने संगी-साथियों का बड़ा ख्याल रहता था। उत्सव की समाप्ति पर जब उन्होंने अपने सभी साथियों के लिए सनारी की उचित व्यवस्था के बारे में अपना संतोष कर लिया तब ही वे मोटर में सनार हुए।

वे हिन्दू महासभा के श्रध्यत्त थे, किन्तु ऐसे श्रध्यत्त जो हिन्दू महा-सभा के कांग्रेस-विरोध के पक्के विरोधी। भिन्नु उत्तम श्रध्यत्त श्रीर भाई परमानन्द उपाध्यस । श्रमक बेमेल जोड़ी थी। श्रीयुत जुगल-किशोर विड्ला के विशेष प्रयत्न से ही वे हिन्दू महासभा के श्रध्यस बने थे। किन्तु थोड़े ही दिनों में लोगों को पता लग गया कि यह टेडी-मेही हिन्दी बोलने वाला बौद साधु प्रायः हर बारे में श्रपनी स्पष्ट राय रखता है, श्रोर उसके धर्म को श्रथवा उसकी राजनीति को पचा जाना श्रासान नहीं।

दिल्ली में प्रसिद्ध आर्यसमाजी नेता ला॰ नारायणदत्त्र जी के यहाँ उतरे थे। एक दिन लाला जी ने कहा—देखिये भिन्न जी इस चित्र में राम, कृष्ण और अन्य अवतारों के साथ बुद्ध का भी चित्र है। सोचा होगा भिन्न जो बड़े प्रसन्न होंगे! बोले क्या ख़ाक है! एक योगी को कामभोगियों के साथ ले जा बिटाया है। ऐसी तीखी बात कह सकने वाले अपने सभापति को कोई क्या कहे ? हिन्दू-बौद्ध एकता का प्रदर्शन करने के लिए जिसे अभी चार हां दिन हुए सभापति बनाया, उससे लड़ा भी नहीं जा सकता था!

भिन्न उत्तम चाहते थे कि हिन्दू महासभा राजनीति में न पड़कर केवल समाज-सुधार का कार्य करें। राजनीति में वह कांग्रेस के साथ थे। जो हिन्दू महासभा को करना चाहिये था, वह या तो करती ही न थी, या उससे होता ही न था। इसलिए भिन्न उत्तम उसे कभी-कभी बड़े थाड़े हाथों लेते थे। रावलिंडी की एक सभा में लोगों ने, जिनकी राजनीति केवल चुनाव लड़ने और मुसलमानों को गालियों देने थथवा उनकी शिकायतें करने में ही समास हो जाती थो, भिन्न उत्तम को चारों थोर से घेरा। जब भिन्न उत्तम से न रहा गथा तब उपस्थित लोगों को डांटकर बोले—राजनीति-राजनीति करता है। क्रोंडेगा सरकारी रिजनतार, छोड़ेगा सरकारी डाकखाना। करेगा अंग्रेजी स्कूलों और कचहरियों का वायकाट। होता-जाता कुन्न नहीं। राजनीति, राजनीति करता है! उनको वह डांट मुसे ग्रभो भी उपों-की-ट्यों

सुनाई दे रही है। उसने रावलिपंडी के उन हिन्दू महासभाई गेताश्रों को एकवारगी ही ठंडा कर दिया।

श्रव हिंदू महासभा जिस बात को श्रपनाने की बात कर रही है, काश उसने श्रपने श्रारम्भ से ही उसे श्रपनाया होता। किन्तु सामा-जिक क्रान्ति का कार्यक्रम किसी को भी श्रपील नहीं करता। न कांग्रेस ने ही उसे श्रपने हाथ में जिया श्रीर न हिन्दू महासभा ने ही।

लोगों को देखा है कि वे प्रायः दूसरों पर नीति-शास्त्र के नियमों को बड़ी कहाई से लादते हैं। किन्तु मिच्च उत्तम अपने ही प्रति विशेष रूप से कड़े थे। दूसरा आदमी चाहे प्रायः कैसा भी हो, उसे निभा लेते। एक बार न जाने पंजाब में हो कहाँ से कहाँ की यात्रा की जा रही थी। रात के समय ड्योड़े दर्जे में चढ़े: डिट्ये में जगह काफी थी। लोगों ने कहा कि आपका बिस्तर खोलकर विद्या हैं। लेट जाइयेगा। बोले—नहीं हमने लेटने का टिकिट नहीं लिया है। वह सारी रात अपने विस्तर के सहारे बैंटे रहे। एक मिनिट भी बिस्तर विद्याकर लेटे नहीं।

वे नित्य कुछ पाली सूत्रों का पाठ किया करते थे। दिन में ध्रमर ह्याख्यानों का तांता लगा रहे तो कोई परवाह नहीं। शाम को यदि पाठ करने के लिए समय नहीं मिला है तो कोई चिन्ता नहीं। रात के बारह बजे के बाद तो रात अपनी है। मैंने उन्हें रात के एक ध्रीर दो बजे पाठ करते देखा है; बिना पाठ किये सोते कभी नहीं देखा।

श्रपने प्रति तो इतने कड़े किन्तु दूसरों के प्रति ? एक पंजाबी तरुण हमारे साथ चल रहे थे। दो-चार स्टेशन साथ रहने पर ही भुक्ते सन्देह हुआ कि वह खाने-पीने की चीज़ें खरीदने जाते हैं तो बीच में कुछ पैसे बना लेते हैं। मैंने महास्थिवर का ध्यान श्राकपित किया। बोले—आखार इतनी गर्मी में श्रपने पीछे-पीछे दोइता है। कोई नेतन तो पाता नहीं। कुछ-न-कुछ बनायेगा ही। बहुत नहीं बनाता। चुप रहो। प्रायः हर देशाटन करने वाले को दो-चार भाषायों से परिचय हो ही जाता है। भिन्न उत्तम अपनी मातृ-भाषा वर्मी के अतिरिक्त, जापानी, बंगला, हिन्दी, अंग्रेजी और दो-एक और भाषाएँ बोल लेते थे; किन्तु सभी टूटी-फूटी। अपने भाषणों में दो-एक अंभ्रेजी वाक्यों के प्रयोग वे किया करते थे, जो व्याकरण की दृष्टि से प्रायः अशुद्ध होते और जो उनके समय के अंभ्रेजी से अपरिचित्त अथवा अल्प-परिचित्त व्याख्याताओं की विशेषता थी। दिंदी-हिंदुस्तानी में वे निभइक बोलने थे, भानों कोई सड़क कूटने वाला हंजन सड़क कूटता चला जा रहा हो!

भाषणों में हॅंसाते भी खूब थे और कभी-कभी तो विरोधी का ऐसा मजाक बनाते मानों कोई चार्बी चेपलन ही रंगमंच पर उत्तर श्राया हो!

उन्हें अपनी माना से बहुत सा रूपया मिला था। उनकी इच्छा थी कि वह सारा रूपया नागरी अत्तरों में पाली त्रिपिटक के मुद्रण पर खर्च हो जाय। कितने बड़े खेद की बात है कि भारत की अपने बुद्ध पर इनना गर्व है, और उचित गर्व है; किन्तु बुद्ध के जो मूल उपदेश पाली भाषा में सुरचित हैं, उन्हें यदि आप आज भी पढना चाहें तो वे आपको देवनागरी अत्तरों में पढ़ने को न मिलेंगे? आप उन्हें रोमन अत्तरों में पढ़ सकते हैं, स्मा अत्तरों में पढ़ सकते हैं, बर्मी अत्तरों में पढ़ सकते हैं, बर्मी अत्तरों में पढ़ सकते हैं, स्यामी अत्तरों में पढ़ सकते हैं, किन्तु बुद्ध की अपनी भूमि के आज के देवनागरी अत्तरों में नहीं पढ़ सकते। मिल्लु उत्तम की प्रेरणा से राहुल जी ने नागरी अत्तरों में त्रिपिटक-मुद्रण के कार्य को अपने हाथ में लिया। मिल्लु जगदीश कश्यप और इन पंक्तियों के लेखक ने भी उसमें सहयोग देना स्वीकार किया। खुदक पाठ के ग्यारह ग्रन्थ छुपे भी, किन्तु राहुल जी के बहुधन्धीपन के कारण और इम लोगों के उस्त कार्य को अपने सिर न औड़ सकने के कारण वह

गाड़ी आगेन चल सकी। भिचु उत्तम की वह पुण्यमयी इच्छा मन ही मन रही।

उन्होंने वर्मा के सार्वजनिक जीवन की प्रायः हर तरह से उभारने का प्रयत्न किया था। जनता के प्रिय-भाजन होने के हिसाब से तो वे वर्मा के गांधी थे। चलते थे तो स्त्रियाँ अपने सिर के बाल उनके पैरों के नीचे विखेर देती थीं; बड़े ही आदरगीय, बड़े ही स्पष्टवक्ता।

किन्तु, हात्र री छ्लाना राजनीति ! उनके श्रान्तिम दिन बड़े दुःख-मय बीते । वर्मा के दो राजनीतिक दलों में से एक का साथ उन्होंने जन्म-भर दिया । श्रंतिम दिनों में उसे छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो गये । जिसे छोड़ दिया था वह दल जीत गया, जिसमें शामिल हुए वह दल हार गया। भिन्न उत्तम कहीं के न रहे।

उनके श्रंतिम दिन विकिन्त शब्द के यथार्थ शर्थ में एक विकिन्त का जीवन था। अपूनी चण्पल श्रपती बगल में लिए लोगों ने उन्हें बर्मा की सड़कों पर फटेहाल बूमते देखा है !

किन्तु, जब उनका शारीरान्त हुया यमी जाति ने उनके प्रति वही गौरव प्रदर्शित किया, जिसके वे अधिकारी थे।

बर्मा के स्वातन्त्रय-ग्रान्दोलन के साथ उनकी याद ग्रमिट है।

### स्वातंत्र्य वीर ''दुष्टयामगाी

१५ अगस्त के दिन हमें अपने देश के उन वीरों की गाथाओं की याद तो आनी चाहिये, जिनके नाना प्रकार के बिलदानों के फल-स्वरूप हमें अपने देश की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, किन्तु साथ ही अन्य देशों के बीरों की गाथाएँ भी याद आनी चाहियें, और अग-युग के वीरों की।

सिंहत के 'शिवाजी' की वीर-गाथा इस प्रकार है .....

"उस देवी ने समय पाकर स्वान। मधन्य उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उस समय महाराज कुल में बहुत श्रानन्द हुआ ॥१६॥ उस बालक के पुरुवानुभव से उस दिन नाना प्रकार के रत्नों से भरी हुई सात नार्वे जहाँ तहाँ से थाईं ॥६०॥

" पुत्र के मंगल नाम-करण के समय राजा ने बारह हजार भिचुयों को निमन्त्रण दिया, लेकिन दिल में सोचा—'यदि मेरे पुत्र को श्रिलल लंका द्वीप का राजा होना है, श्रीर राज्य प्राप्त कर सम्बुद्ध शासन को अकाशित करना है, तो मेरे पुत्र को गीतम नाम स्थिवर ब्रह्ण करें श्रीर यही शारण शिचा देवे। वह सब वैसे ही हुआ। ॥६४-६६॥

"तमाम शकुनों को देखकर सन्तुष्ट-चित्त राजा ने संघ को पायस (खीर) दान दिया श्रीर पुत्र का नाम-करण संस्कार किया। महाश्राम का नायकत्व श्रीर पिता का नाम दोनों इकट्ठे करके ग्रामणी श्रभय नाम रखा गया। ॥७०-७१॥

"महाम्राम में प्रविष्ट हो राजा ने चौथे दिन देवी से सहवास किया।

उससे देवी को गर्भ स्थापित हुन्ना। समय पाकर पुत्र उत्पन्न हुन्ना। राजा ने उसकी तिस्स ( = तिष्य ) नाम दिया। बड़े परिजनों के बीच दोनों बालक बढ़ने लगे। ॥७२ -७३॥

"श्रन्न-पाशन संस्कार के समय दोनों पुत्रों के श्रादर-भाजन राजा श्रीर रानी ने पाँच सी भिचुओं को पायस प्रदान कर उनके खाये भात में से थोड़ा भात सोने की थानी में लेकर 'हे पुत्रो! यदि तुम बुद्ध शासन को छोड़ो, तो तुम्हें यह भात न पचे' कह उन्हें वह भात दिया। उस कथन के श्रर्थ को समक उन दोनों राजकुमारों ने वह पायस सन्तुष्ट-चित्त हो श्रमुत की तरह खा लिया।। ७०।।

#### × × ×

"हम से दस और बारह वर्ष की यायु होने पर परीचा लेने के इच्छुक राजा ने पूर्व-वत् भिच्छां को भोजन खिलाकर उनका उच्छिष्ट भात थाली में मंगवाया, श्रीर उसे बालकों के समीप रखवाकर तीन हिस्सों में बंटवाया। श्रीर कहा—'श्रपने कुल-देवताश्रों श्रीर भिच्छों से कभी विमुख न होगे। श्रीर हम दोनों भाई सदैव एक दूसरे के प्रति ह प-रहित रहेंगे,' सोचकर यह दूसरा हिस्सा खाश्रो॥ ७८—८१॥

उन दोनों ने वह दोनों भाग श्रमृत के समान खा लिये।
'हम द्रविड़ों (दिमटों) के साथ कभी युद्ध न करेंगे,' सीचकर यह तीसरा भाग खाश्री कहने पर तिस्स ने हाथ से भोजन छोड़ दिया श्रीर ग्रामणी तो भात के कोर को फैंक कर शैर्या पर जा लेटा श्रीर वहाँ हाथ-पाँव सिकोड़ कर पड़ रहा।। पर—पद ॥

विहार-देवी आमखी के पास पहुँची और उसे शान्त करती हुई बोली—"पुत्र हाथ-पाँव पसार कर शयनासन ( = पलंग) पर सुख से क्यों नहीं स्रोते ?" उसने उत्तर दिया—''गंगा पर दमिठ हैं, ग्रौर इधर गोठा—ससुद्र है, में शरीर फैलाकर कहाँ सांऊँ!''

उस प्राभणी के श्रभिप्राय को सुन कर राजा चुप हो गया।। ८७॥ × × ×

उस समय हाथी, घोड़ों और तलवार चलाने की विद्या में अशल, सिद्ध-हस्त मामणी राजङ्गार महाम्राम में रहता था॥ १॥

"राजा ने राजकुमार तिस्स ( = तिष्य ) को सेना श्रीर बाह्नों से परिपूर्ण जनपद की रचा के लिए दीर्घवाणी में रख दिया॥ २॥"

समय पाकर श्रपनी शक्ति को देखते हुए कुमार श्रामणी ने पिता को कहला भेजा—''हम द्रविहों से लहेंगे।। ६।। पिता ने उसकी रचा के लिए 'गंगा को इस पार का देश पर्याप्त हैं' कहकर उसे रोका। उसने पिता को तीन थार यूं ही कहलाकर भेजा॥ ४॥ चौथी बार उसने पिता के पास स्त्रियों का कोई गहना भिजवाया, श्रीर उसके साथ 'यदि मेरे पिता पुरुप होते तो ऐसा कभी न कहते, इसलिए यह स्त्रियों का श्राभरण पहनें' कहला भेजा॥ ४॥ राजा ने उस पर कोधित होकर कहा—'एक साने की हथकड़ी बनवाश्रो। इम्म हथकड़ी से उसे कांध्रांग; क्योंकि किसी श्रीर प्रकार उसकी रचा नहीं की जा सकती।' पिता से नाराज हो श्रामणी भागकर मंत्रिय प्रान्त को चला गया। पिता के प्रति इस दुष्टता के कारण ही उसका नाम 'दृष्ट श्रामणी' हुआ।। ७॥

राजा दुष्ट-प्रामणी की युद्ध के लिए श्राया सुनकर गरेश ने मंत्रियों युद्धाकर कहा—"वह राजा स्वयं योघा है, श्रीर उसके पास योधा भी बहुत हैं। हे श्रमात्यो ! हमें क्या करना चाहिये; हमारे श्रमात्य क्या सीचते हें ?"

ऐलार नरेश के दीर्घजन्त् प्रसृति योधाशों ने "कल युद्ध करेंगे—" ऐसा निश्चय किया ॥ २४ ॥ दुष्ट शमिणी राजा ने भी माता के साथ परामर्श करके उसके परामर्शानुसार बत्तीस सेना-ब्यूह किये । राजा जैसी छत्रधारी सूर्तियाँ प्रत्येक ब्लूह में रखवा, राजा स्वयं धन्दर के ब्लूह में ठहरा।। ४४—४६॥ योग्य खेना छोर वाहन सहित ऐलार राजा तैयार हां सहापर्वत नामक हाथी पर चहकर वहाँ खाया।। ४७॥

संग्राम के समय, भयानक युद्ध करने वाले महा बलवान दीर्घनन्तू ने ढाल तलवार लेकर श्राकाश में श्रद्वारह हाथ ऊँचा जा वह राजा रूपी मृति तांड़ दी। पहला सेना-ब्यूह तोड़ दिया॥ १८---१६॥ इसी प्रकार यह बलवान शेष सेना-ब्यूह भी नष्ट कर राजा दुष्ट प्राप्तणी ं व्यूह पर आ पहुँचा।। ६०।। राजा के ऊपर श्राक्रतमा करने आते हुए उस योघा की सुरनिमिल योघा ने प्रपना नाम सना कर लल-कारा ॥ ६१ ॥ दृसरा (दीर्घनन्त् ) 'उसको बध कह", सोच आकारा में कृदा। सुरिमिक्तन ने उत्तरते हुए दीर्घजन्तू के आगे ढाल कर दी ॥ ६२ ॥ 'इसे ढाल सहित छेतृ गा' सोच दीर्धजन्त् ने खड्ग मं ढाल पर प्रहार किया। दूसरे ने ढाल छोड़ दी। छुटी ढाल को काटता हुआ दीर्घजन्तू गिर पड़ा। सुरनिमिलन ने उठ कर शक्ति ( शस्त्र ) सं उस गिरे हुए को मार डाला ॥ ६८ ॥ तिस्स दंव ने शंख-व्यति की । व्मिल सेना भंग हो गई। राजा पेलार भी लौटा। बहुत सार व्मिल मार ढाले गये॥ ६४॥ नहीं वापी का जल मरे हुआें के जल से लाल हो गया। इसीलिये यह वापी क्लाव्य-वापी नाम से धामह हर्ज ॥ ६६ ॥

राजा दुष्ट बामणी ने भेरी बजवा दी—सुके छोड़कर ब्रन्थ कोई ऐलार को नहीं मारेगा। फिर स्वयं समग्रह हो, दुण्डल हाथी पर चढ़, राजा ऐलार का पीछा करता हुआ (नगर के) दिचिण हार पर आ पहुँचा।। ६७—६८।। दिचण हार के सामने दोनों राजा लड़े। ऐलार ने दुष्ट बामणी पर तोमर फेंका। दुष्ट बामणी ने उसे खाली जाने दिया। फिर ध्रपने हाथी के दांतों से उस महापर्वंत हाथी को खड़ाया श्रीर ऐलार पर तोमर फेंका। ऐलार हाथी सहित वहाँ खेत रहा।। ६६—७०।।

रथ, सेना घौर बाहन के साथ राजा ने संग्राम जीत लिया। तमाम लंका को एक-छुत्र कर नगर में भेरी बजवाकर, चारों घोर से एक योजन तक के लोग एकत्र कराकर उसने ऐसार का सत्कार करवाया॥ ७२॥ उसके गिरने के स्थान को कृटागार से ढकवाया। वहाँ चेंस्य बनवाया घौर पूजा करवाई॥ ७३॥

उसी पूजा के विचार से श्राज भी सब स्थान के समीप जाते समय लंका के नरेश बाजा नहीं बजवाते।

इस प्रकार दुष्ट ग्रामणी ने दिमला राजाच्यों की जीत लंका का एक-छत्र राज्य किया।

### 88

### व्यक्ति का पुनर्निर्माण

थाज पुनर्निर्माण की चर्चा है व्यक्ति के नहीं, समाज के। श्रपने नहीं, दूसरों के। क्या व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम उपेचा की चीज है ?

यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को उपज है, और यदि सारा समाज लूजा-लंगड़ा रहे तो एक व्यक्ति भी सीधा नहीं ही खड़ा हो सकता। किन्तु फिर समाज भी तो व्यक्तियों का ही समृह हैं। यदि व्यक्ति, व्यक्ति की थांग ध्यान दे अथवा व्यक्ति अपनी ही और ध्यान न दे तो समाज भी थाखिर कैसे सीधा खड़ा हो सकता है?

श्रंभेजी की प्रसिद्ध तुक-बन्दी है-

If every body looks to his own reformation, how very easy to form a nation.

यदि प्रत्येक अयक्ति अपने सुधार की श्रीर ध्यान दे ती एक जाति का निर्माण कितना आसान है।

बीद धर्म में सम्बद-व्यायाम के चार खंग कहे गये हैं-

- इस बात की सावधानी रखना कि अपने में कोई अवगुरा आ न जाये ।
  - २. इस बात का प्रयत्न कि अपने श्रवगुण दूर हो जायें।
- २. इस नात की सावधानी रखना कि श्रपने सद्गुण चले न जायें।

४. इस बात का प्रयत्न करना कि अपने में नये सद्गुण चले आयें।

वाग में यदि अच्छे फत-फूल न लगवाये जायें और जमीन को थूँ ही वेकार पड़ा रहने दिया जाय तो उसमें वेकार के स्नाइ-संकाइ उग ही आयेंगे। यदि अवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को लाने का उपाय निरन्तर नहीं किया जायगा तो अवगुण वने ही रहेंगे, और सद्गुण नहीं ही आ पायेंगे। इसिलिये यदि इस चतुर्मु की कार्यक्रम को घटाकर इसके केवल दो अंगों को स्वीकार कर लिया जाय तो भी में समस्ता हूँ भगवान बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो सकता है:—

श्रवगुणों को दूर करना श्रोर सद्गुणों को श्रपनाना यह दोनों भी क्या श्रर्थ की दृष्टि से एक ही नहीं हैं? इस का उत्तर 'हां' श्रीर 'नहीं'—दोनों देना होगा।

एक आदमी की न्यर्थ बक-बक करने की आदत है। यदि वह अपनी आदत को छोड़ता है तो वह अपने न्यर्थ बोलने के अवगुण को छोड़ता है। किन्तु साथ ही और अनायास ही वह मित-लापी होने के सद्गुण को अपनाता चला जाता है। यह तो हुआ 'हां' पच का उत्तर। किन्तु एक दूसरे आदमी को सिग्नेट पीने का अभ्यास है। वह सिग्नेट पीना छोड़ता है, और उसकी बजाय दूध से प्रेम करना सीखता है। तो सिग्नेट पीना छोड़ना एक अवगुण को छोड़ना है, और दूध से प्रेम जोड़ना एक सद्गुण को अपनाना है। दोनों दो भिज्ञ वस्तुएँ हैं— पृथक्-पृथक्।

श्रवगुणों को दूर करने श्रीर सद्गुणों को अपनाने के प्रयत्न में, में सममता हूं कि श्रवगुणों को दूर करने के प्रयत्नों की श्रपेचा सद्गुणों को श्रपनाने का ही महत्व श्रधिक है। किसी कमरे में गन्दी-हवा श्रीर स्वच्छ-वाशु एक साथ रह ही नहीं सकती। कमरे में हवा रहे ही नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। गन्दी हवा को निकालने का सबसे श्रच्छा उपाय एक ही है—सभी द्रयाजे श्रीर खिड़कियाँ खोलकर स्वच्छ-वाशु को श्रन्दर शाने देना।

श्रवगुर्गों को भगाने का सबसे श्रव्हा उपाय है, सद्गुर्गों की श्रपनाना।

ऐसी बातें पढ़-सुनकर हर श्रादमी यह कहता सुनाई देता है जो किसी समय विचारे दुर्योधन के मुँह से निकलो थीं:

'धर्म' जानता हूँ उसमें प्रयुत्ति नहीं। 'ग्रधर्म' जानता हैं उससे निवृत्ति नहीं।

एक शादमी को कोई छुटेव पड़ गई—सिग्रेट पीने की ही सही। श्रत्यधिक सिनेमा देखने की ही सही। विचारा बहुत 'संकल्प' करता है, बहुत 'कसमें' खाता है, कि श्रव सिग्रेट न पीऊँगा, श्रव सिनेमा देखने न जाऊँगा, किन्तु समय श्राने पर जैसे श्राप ही श्राप उसके हाथ सिग्रेट तक पहुँच जाते हैं, श्रीर वह सिग्रेट उसके मुँह तक। शिचारे के पाँच सिनेमा की श्रोर जैसे श्राप ही श्राप बढ़े चले जाते हैं।

क्या 'सिग्नेट' न पीने का श्रीर 'सिनेसा' न देखने का उसका 'संकरूप' सचा नहीं ? क्या उसने फूटी कसम खाई है ? क्या उसके संकरूप की दहता में कभी है ? नहीं, उसका 'संकरूप' तो उतना ही एक है जितना किसी का हो सकता है। तब उसे बार-बार श्रसफलता क्यों होती है ? होती है श्रीर बार-बार होती है ।

इस 'असफलता' का कारण और 'सफलता' का रहस्य कदाचित् इस एक ही उदाहरण से समक्त में स्ना जाय।

जसीन पर एक छ: इंच, या एक फुट लम्बा, चौड़ा लकड़ी का तकता रखा है। यदि आप से उस पर चलने के लिये कहा जाय तो क्या आप चल सकेंगे? वधों नहीं? बड़ी आसानी से। अब इसी तकते के एक सिरे को धि.सी मकान की छत पर रख दिया जाय, और शंप तख्ते की पूँही खुले आकाश में आगे यहा दिया जाय और तब आपसे हसी तख्ते पर चलने के लिये कहा जाय तो क्या आप तब भी उस पर चल सकेंगे? 'डर लगेगा। नहीं चल सकेंगे।''

कोई पूछे क्यों ? श्राप इसके श्रानेक कारण बताएँ गे। सन्धा कारण

एक ही है। प्राप नहीं चल सकते, क्योंकि श्राप समभते हैं कि श्राप नहीं चल सकते।

यदि श्राप विश्वास कर हैं कि श्राप चल सकते हैं, श्रीर उसी लकड़ी के तक्ते को थोड़ा-थोड़ा जमीन से ऊपर उठाते हुए उसी पर चलने का श्रम्यास करें तो श्राप उस पर बड़े श्राराम से चल सकेंगे। सरकसवाले पतले-पतले तारों पर कैसे चल लेते हैं ? वे विश्वास करते हैं कि वे चल सकते हैं, श्रीर तदनुसार श्रम्यास करते हैं। वे चल ही लेते हैं।

यदि श्राप किसी श्रवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उससे दूर-रहने के दृढ़ संकरप करना छोड़िये, क्योंकि श्रव श्राप उससे दूर-दूर ग्रहने की 'क्समें' खाते हैं, तब भी श्राप उसी का चिन्तन करते हैं। चोरी न करने का संकरप भी चोरी का ही संकरप है। पच में न सही, विपच में सही। है तो चोरी के ही बारे में। 'चोरी' न करने की इच्छा रखने वाले की 'चोरी' के सम्बन्ध में कोई संकरप-विकरप ही न करना चाहिये।

यदि हम अपने संकल्प-विकल्पों द्वारा अपने श्रवगुणों को बलवान न बनायें तो हमारे श्रवगुण श्रपनी मीत श्राप मर जायंगे।

हमें श्रपने संकल्प-विकल्पों द्वारा श्रपने सद्गुणों को बलवान बनाने की श्रावश्यकता है।

यदि श्रापकी प्रकृति 'चंचल' है—श्राप श्रपने 'गम्भीर-स्वरूप' की 'भावना' करें। यथावकाश श्रपने मन में श्रपने 'गम्भीर-स्वरूप' का चित्र देखें। श्रचिरकाल में ही श्रापकी प्रकृति बदल जायगी।

यदि श्रापकी प्रकृति 'श्रस्वस्थ' है, श्राप श्रपने 'स्वस्थ-स्वरूप' की 'भावना' करें। यथावकाश श्रपने सन में 'स्वस्थ-स्वरूप' का चित्र देखें। श्रचिरकाल में ही श्रापकी प्रकृति बदल जायगी।

यदि श्रापकी प्रकृति 'श्रहान्त' है — श्राप श्रपने ही 'शांत स्वरूप' की 'भावना' करें। यथावकाश श्रपने मन में श्रपने 'शांत स्वरूप' का चित्र देखें। श्रचिरकाल में ही श्रापकी प्रकृति बदल जायगी। शायद श्रापको 'गम्भीरता', 'स्वास्थ्य', 'शांति' की उत्तनी श्राव-श्यकता ही नहीं, जितनी दूसरी लौकिक चीज़ों की।

उन चीज़ों की प्राप्ति में यह नियम निश्वयात्मक रूप से सहायक होगा, किन्तु निर्णायक नहीं।

संसार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होता है। यदि दृसरे कारण एकदम प्रतिकृत में हों तो अकेली 'भावना' क्या करेगी? कोई तरुण अपना शरीर बजवान बनाना चाहता है। खाने-पीने के साधारण नियमों का खयाज नहीं करता, स्वन्छ वायु में नहीं स्रोता, स्थायाम नहीं करता, केवल 'भावना' के ही बल पर 'बलवान' होना चाहता है। यह असरभव है।

'भावना' त्रपना काम करती है, किन्तु श्रकेली 'भावना' खाने-पीने, स्वन्द-वायु श्रीर व्याथाम-सभी की जगह नहीं ले सकती।

जो 'वलवान' बनने की सच्ची 'भावना' करेगा यह श्रपने खाने-पीने, स्वच्छ वायु धौर व्यायाम की भी चिन्ता क्यों न करेगा ?

इन अर्थों में 'भावना' को सर्वार्थ-साधिकार कहा जा सकता है। सब भावनाओं में श्रेष्ठ भावना एक डी है, जिसे जैन, बौद्ध, हिन्दू— सभी ने अपने-अपने धर्म-ग्रन्थों में स्थान दिया है—

सभी के प्रति मैत्री,
गुणियों के प्रति प्रमुदता,
दुखियों के प्रति दया,
दुष्टों के प्रति दया।

सचमुच इससे बढ़कर 'ब्रह्म-विहार' की कल्पना नहीं की जा सकती।

### & A

### रेल का टिकट

भला हो सिस्टर निवेदिता का। उसने कहीं लिखा है कि यदि देश की सेवा करनो हो तो पहले अपने देश का परिचय प्राप्त करो। उसके लिए श्रावश्यक है कि धर-घर घूमो, गाँव-गाँव घूमी, नगर-नगर घूमो, शहर-शहर घूमो। मैं नहीं कह सकता कि सुम्मसे श्रपने देश की कुछ सेवा बन पड़ी अथवा नहीं, किन्तु सिस्टर निवेदिता के उस क्यन की कुपा से मैं घूमा खूब हूँ।

मेरे घूमनं का उद्देश्य वे.यल देश-दर्शन था श्रीर साधनों के नाम पर एक प्रकार से 'शून्यवाद।' पैदल चलना श्रीर माँग खाना इन्हीं दों को मैं अपने उन दिनों के घुमनकड़ी जीवन की श्राधार-शिला कह सकता हूँ।

हाँ, साथ में थी 'हीरो एन्ड हीरो वर्शिप' श्रंथेजी किताय। उसका सुरू पर कम उपकार नहीं।

#### × ×

जिस दिन की बात मैं कहने जा रहा हूँ, उस शाम को मैं एजीरा की मसिद्द गुफाएँ देखकर जीटा था। पैदल तो जला ही करता था किन्तु प्रायः रेल की पटरी के किनारे-किनारे, जिससे कभी-कभी रेख की सवारी का जुगाइ भी लग ही जाता।

सामान्य सौर पर मैं भोजनोपरांत ही किसी तूसरे स्थान के लिए प्रस्थान किया करता। साम तक चलते रहकर किसी भी रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में जा ठहाता। जब प्रधिक सम्थ्या हो जाती तो छोटेछोटे स्टेशनों पर तो प्रायः स्टेशन मास्टर के ही कमरे में जाकर बड़ी ही
साधुता से पूळ्ता—''क्या प्राय मुक्ते यहाँ बैटकर लैंग्य के प्रकाश में
थोड़ी देर कुळ पढ़ते रहने की प्राज्ञा देंगे?'' किसी का क्या किंगहता
था। सामान्य साधु से लोग पढ़ने-लिखने की चहुत प्राशा नहीं रखते।
मेरे प्रयने क्छ भी एक धेले के राम रज में रंगे ही थे। प्रकाश में बैठकर पढ़ने की प्राज्ञा कीन नहीं देगा? प्रायः सभी दे देने थे। किन्तु,
पाँच-दस मिनट भी न बीतते होंगे कि उनकी उत्सुकता उन्हें चैन न
लेने देती। कभी तो वे केवल पूळ्ते भर थे—''महाराज, क्या पढ़ रहे
हैं?'' कभी स्वयं उटकर माँकते। जब उन्हें पता लगता कि में एक
प्रयोजी किताब पढ़ रहा हूँ घोर वह भी कोई सामान्य स्कूली किताब
नहीं है तो मैं तुरन्त 'द्या भाजन' से तरककी करके 'यादर भाजन'
खन जाता। थोड़े ही प्रश्नों के बाद वे भोजन के बारे में पूळ्ते। में
समय, स्थान पूळ्नेवाले की सुविधा-श्रमुविधा का ध्यान घर थथा-थोग्य
उत्तर देता।

उस दिन शाम को ज्वराकांत होने के कारण मैंने भोजन नहीं ही स्वीकार किया। थोड़ा गर्म पानी पीकर रह गया। स्टेशन मास्टर ने मेरी श्रागे की यात्रा के बारे में पूछा। बना-बनाया उत्तर तैयार था—-''क्स प्रातःकाल नासिक की श्रोर चल व्हॅंगा।''

''श्रभी एक गाड़ी जाती है उससे क्यों नहीं चले जाते ?'' "'मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं।''

"उसकी व्यवस्था हम कर देंगे, श्राप चले जाइथे।"

सारा संसार यूं ही 'सुविधावादी' है, और उस पर उस दिन सुके कुछ ंच्यर भी था। भैंने रेल की यात्रा करना स्वीकार किया। पैदल चलना कुछ सिद्धांत का विषय तो था नहीं। यह था केवल रूपये थाने पाई का। रात के नौ बले या दस बले रेल धाई। स्टेशन सास्टर ने कहा—"चलिये स्वामी जो।" उन्होंने सुके एक डिब्बे में बिटाया

त्रीर गार्ड को मेरे बारे में कुछ कह दिया। मैं निश्चिन्त था।

इसी तरह पहले भी एक-दो बार रेल बाबुओं की कृपा से मुफे रेल की मुफ्त की सवारी का चस्का लग चुका था। एक बार एक रेल बाबू जलगाँव स्टेशन की धोर दूर तक मुके साथ-साथ ले धाये, किन्तु न जाने बीच में स्वयं कहाँ उतर गये? मुक्ते चिंता हुई कि ध्रय कोई टिक्ट प्छेगा तो क्या करूँगा? सोचा पहले से गार्ड को कह देना चाहिये। उसके लिए भी उपाय सूमा—किसी स्टेशन पर टहलते रहना श्रोर जब गाड़ी सीटो दे, तब सीधे गार्ड के डब्बे में जा चढ़ना। केबल मुफे डिब्बे से उतारने के लिए तो गार्ड गाड़ी रोकने से रहा। मैंने डरते हुए बहुत साइस के साथ ऐसा ही किया।

गार्ड ने मुक्ते देखते ही कहा—'श्राह्ये-श्राह्ये' श्रपने वनसे पर एक कम्यल विद्याकर मुक्ते उस पर बैठने का इशारा किया। श्रपराधी की भाँति गार्ड के डिटने में पैर रखा था। इस श्रप्रत्याशित श्रादर से मुक्ते स्वयं श्रारचर्थ हुआ। में गार्ड साहब को कहना ही चाहता था कि मैं बिना टिकिट यात्रा कर रहा हूँ कि उन्होंने मुक्ते नीच ही में रोक दिया। कुछ कहने ही न दिया। पूछा, ''कुछ दूध खेंगे?'' तुरन्त छुछ जलपान की टयवस्था हो गई।

में सोच रहा था यह सब क्यों हो रहा है ? मेरा साधु होना इस 'श्रातिय्य' की पर्याप्त ब्याख्या न थी। जलपान कर जुकने पर ज्यों ही मैं श्रासन जमाकर बैठा, गार्ड साहब ने श्रपना हाथ यागे बढ़ा दिया स्वामी जी ! कुछ जानते ही होंगे...।" श्रय सब मामला साफ था। चूड़ा, दूध इसी हाथ देखने की फीस थी। मेहनताना पहले जुका दिया गया था, मेहनत श्रव ली जा रही थी।

हाँ, तो पहले भी इस प्रकार के कई अनुभव हो चुके थे। उस दिन भी नासिक के एक या दो स्टेशन हचर तक, मैं निश्चित चला आया। अब नासिक में उत्तरना था। उत्तरने के पहले अपने कृपालु गार्ड को धन्यवाद देना चाहिये, सोच में अपने पूर्व अभ्यस्त ढंग से गार्ड के डिन्वे में जा चढ़ा। "कहाँ! कहाँ!! कहाँ!!! चले थ्रा रहे हो!' वाक्य ने मेरा स्वागत किया। "में ही हूँ जिसके बारे में स्टेशन मास्टर साहय ने खापसे कहा था कि यह नासिक तक जायेंगे।''

"तो तुम्हारा टिकट कहाँ है ?"

"टिकट तो मेरे पास है नहीं। स्टेशन मास्टर ने मेरे बारे में कहा ही था.....।

''रेखगाड़ी स्टेशन सास्टर के बाप की है ? निकाली किराया।"

''किराये के पैसे तो मेरे पास नहीं हैं।''

"ग्रच्छा तो करता हूँ पुलिस के हवाले।"

श्राम बुरी तरह से फैँसा था। मैंने गार्ड से कुछ कहना चाहा। किन्तु वह तो मुक्ते बोलने ही नहीं देता था। ग्रुह्म गालियों में बात करता था। मेरे पास तो गालियों थी नहीं। यदि कहीं मन के कोने में एकाध पड़ी होगी तो एकदम बुक्ती हुई। श्रव मैं बदलें में क्या देता? मौन ही एकमात्र श्रवलम्ब था। इसी का सहारा लिया।

थोड़ी ही देर पास बैठने से पता लगा कि गार्ड साहब 'पिये' हैं। श्रम तो जो थोड़ा बहुत योज सकता था वह भी वेकार ।

गार्ड साहब बीच-बीच में जो मन में श्राता सुनाते जाते थे। सुनते रहने के सिवाय श्रीर में कर ही क्या सकता था?

आदमी को स्वभाव से ही मेंने कभी 'ग्रुरा' नहीं माना। सोच रहा था कि गार्ड साहब ऐसे 'ग्रुर' कैसे निकते ? क्या स्टेशन मास्टर ने इन्हें कहा ही नहीं ? कहा तो मेरे सामने था। तब यदि यह चाहते थे कि मैं गाड़ी में न चलूँ तो इन्होंने वहीं इन्कार क्यों नहीं कर दिया ? सोचते-सोचते यही बात समक्त में आई कि प्यात्ते के नशे में यह भूज गये हैं। उनकी यह 'भूज' मेरी 'शूज' बन चुकी थी। पुलिस के हाथ में पड़ना, भय का कारण तो था ही, साथ ही अपमान का भी। में दोनों से समान रूप से भयभीत था। जैसे-तैसे 'नासिक' स्टेशन श्राया। गाड़ी रुकी। गार्ड वीला, ''जाश्रो, श्रपना सामान लेकर श्राश्रो ?''

में अपने तीसरे दर्जे के डिक्बे में आया। जो थोड़ा-बहुत सामान था उसे बटोरने लगा—कम्बल, बालटी और एकाध और चीज। उसे समेटते समय ख्याल आया कि पुलिस को तो वह सौंपने वाला ही है, थोड़ा विलम्ब करके क्यों न चल्ँ। गुस्सा होकर आयेगा तो पुलिस को ही तो सौंपेगा। थोड़ा विलम्ब करने पर भी जब वह न आया तो मुके सुका कि यह सम्भव है कि चह शायद इस बात को भी भूल जाय कि उस ने मुके अपना सामान लेकर आने को कहा है। काफी देर प्रतीचा करते रहने पर भी जब मुके उधर से छोई आता दिखाई नहीं दिया, सब मैं भी उधर नहीं ही गया। मैं पुल की और बढ़ा और जो बाबू टिकट ले रहा था उससे सब-कुळ सच-सच कह दिया। बाबू बोला 'जाइए 'स्वामी जी !'

उस दिन उस यमराज सहश गार्ड के बन्धन से मुक्त होने में सुके जो खानन्द हुखा, उसकी तुलना में अब किस खानन्द से कहूँ ?

× ,× >

उक्त अनुभव २२ वर्ष पुराना है। एक अनुभव एकदम इघर का है। वर्घा से प्रयाग और दिख्ली आना-जाना तो रोज का काम है। टिकट कभी नागपुर का, कभी इटारसी तक का, कभी प्रयाग या दिख्ली तक का। हाँ, प्रायः तीसरे दर्जे का ही। इसका मतलब यह नहीं कि मैं सदेव गांधी क्लास में ही चलता हूँ। रेल में चलना मेरे लिए आज भी केवल आराम और रूपये आने पाई में समस्तीत करने का ही प्रश्न है। हर बार कहीं-न-कहीं समस्तीता हो ही जाता है। नियत समय पर नियत स्थान पर पहुँच न होने से प्रायः यात्रा अनिवार्य रहती है। टिकट चाहे जिस दर्जे का लिया हो, किसी-न-किसी दर्जे में चढ़ चलने का संकरप लेकर ही मैं स्टेशन की और अअसर होता हूँ। जिस दिन की बात मैं कहने जा रहा हूँ, उस दिन पूर्व प्रदत्त वचनवद्ध होने के कारण थोड़ा ज्वरांश रहते भी मैं वर्घा से निकल पड़ा। नागपुर से ही दूसरी गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए टिकट नागपुर तक का ही लिया गया। रात की सुसाफिरी और तबियत खराम, सोचा सेकंड क्लास का टिकट लूँगा। उसमें जगह न थी, इसलिए टिकट न मिला, यह पुरानी सेकंड क्लास की बात है; नई की नहीं। एक भिन्न बातचीत में ऐसा फँसा कि नागपुर से धागे का टिकट लेने की बात गाड़ी के सीटो देने पर ध्यान में खाई। गार्ड अर्धपरिचित थे। उसने कहा, स्वामी जी लेटे रहिये, इटारसी चल कर ही व्यवस्था हो जायगी।

पैसेंजर गाड़ी के देर से पहुँचने पर श्वारचर्य क्या जब उन दिनों ग्रैन्डरून्क नौ-नौ घंटे लेट होती थी। उस दिन गाड़ी स्टेशन पर पहुँची तो पंजाब मेल तैयार मिला। पंजाब मेल भी लेट था। जल्दी-जल्दी सामान उठाकर पुख पार किया। मैं तो टिकट की चिन्ता में लगा और श्रवने साथी को जहाँ सींग समाये वहाँ सामान हालने को कहा। दिकट थाव पैसे ले चका था। रसीद काटने ला ही रहा था कि गाडी चल दी। मैंने यह सोच लिया कि 'दिनेश' कहीं-न-कहीं चह ही गया होगा. इसिंतिए मैं भी गाड़ी के पायदान पर खड़ा हो गया। तो भी 'दिनेश' चढ़ा या नहीं. यह निश्चितरूप से जान लोना शावश्यक था। बहत इधर-उधर साँका । वह कहीं दिखाई नहीं दिया । सोचा अगले स्टेशन पर उतर कर देखेँ गा। और चारा भी क्या था ? दिस्ती की ओर इटारकी के बाद पहला स्टेशन होशंगाबाद ही है। मैं वहाँ उतरा। गाड़ी केवल तीन मिनिट रकती है। मैं गाड़ी के एक सिरे से दसरे सिरे तक दौड़ गया। 'विनेश' कहीं दिखाई न दिया। क्या दिनेश गाडी में न चढ सका ? हो सकता है कि चढ़ा हो, किन्तु भीड़-भाड़ में ग्रुके दिखाई न दिया हो । उसे क्या मालूम कि मैं स्टेशन पर उसे हूँ इने उत्तर पहुँ गा। नहीं तो शायद सिर बाहर निकाले रहता। हो सकता है कि सिर बाहर निकाले ही हो, किन्तु हो प्लेटफार्म की दूसरी और की खिड्की के बाहर यदि वह न चढ़ सका, तब तो बिचारा बिना टिकट के सारा सामान लिये इटारसी स्टेशन पर ही खड़ा होगा। श्रौर उसके पास कुछ पैसे भी तो नहीं। तो क्या मैं इस गाड़ी में न जाऊँ?

किन्तु यदि चढ़ गया होगा तो बिना टिकट और बिना पैसे के उसका क्या हाल होगा ? भूखा प्यासा किसी तरह दिख्ली पहुँच भी गया तो आगे कहाँ और कैसे जाश्मा ? गार्ड ने दो-तीन बार मेरी और देखा कि यह महाशय कव गाड़ी में बैठते हैं ? मैं पागल की तरह एक सिरे से दूसरे तक बड़ी तेजी से घूम रहा था ! अंत में जब उसने देखा कि उन्हें तो केवल गाड़ी नापना भर है, उसने सीटी बजाई और अपनी गाड़ी लेकर चला गया ! में कुछ निश्चय न कर सका । यदि कर सका तो यह कि मुक्ते होशंगाबाद स्टेशन पर ही खड़ा रहना च हिये। गाड़ी चली गई, और अपना सा मुँह लेकर स्टेशन पर खड़ा रह गया ।

उस दिन की याद कर इस समय तो मुक्ते भी हँसी छूट रही हैं। श्रम सीचता हूँ, काश, उस समय मेरा कोई फोटो ले लेता। पंत जी की एक पंक्ति है—"सुखों में दुःख की स्मृतियाँ मधुर।"

श्रव श्राप ही सोचिये कि प्रातः कृत्यों का समय । पास में लोटा भी नहीं। क्या दुर्दशा थी? मैं स्टेशन मास्टर के पास गया। श्रवं की 'जरा पिछले स्टेशन पर मेरे साथी की पूछताछ कर दें।' बोला, 'फोन बिगड़ा है।' सचसुच रहा ही होगा। किन्तु फोन को भी क्या उसी दिन बिगड़ना था?

मैंने सोचा कि मैं यहाँ से होशंगाबाद गुरुकुल जाऊँगा, और वहाँ पर जाकर कहूँगा कि में श्रानन्द कोसल्यायन हूँ। श्रसंमव नहीं कि किसी-न-किसी ने श्रानन्द कोसल्यायन नाम सुन-पढ़ न रखा हो, श्रीर यह भी सम्भव है कि कोई विश्वास भी कर ले। यही तथ कर में कोई मील भर चला श्राया। देखता क्या हूँ कि उधर से एक मालगाड़ी चली श्रा रही है। मैं उसके पीछे-पीछे दौड़ श्राया। स्टेशन मास्टर से निवेदन किया कि वे मुक्ते उस मालगाड़ी से वापस इटाएसी भेज दें। स्टेशन मास्टर ने कहा, एक एक्सप्रेस पीछे आ रही है। आप उससे चले जाँय वह पहले पहुँचेगी। टिकट एक्सप्रेम का नहीं मिल सकता था, क्योंकि होशंगायाद इटारसी से कुल १९ मील था, और टिकट खेने के लिए कम-से-कम सी गील की मुमाफिरी की शर्व थी। मैं बिना टिकट ही गाड़ी में बैठ गया। घड़ी देखकर भिनटों की गिनती आपने भी बहुत बार की है। मैंने भी की है। किन्तु उस दिन तो सैंसंडों का भी हिसाब लग रहा था।

गाड़ी इटारसी पहुँची। मुके देखते ही इटारसी का एक टिकट बातू खोला, ''रवामी जी।'' वह जड़का यहीं छूट गया, श्रीर देखता क्या हूँ 'दिनेश' बेतहाशा भागा श्रा रहा है। तध्यता ने उस दिन उसे छाती से लगा लेने नहीं दिया। परस्पर कितनी प्रसन्नता हुईं!

ज्वरांश तां सुके था ही। थकावट श्रीर प्रसन्नता ने मिलकर उसे गड़ा दिया। मैं सैकंड क्लास वेटिंग एस में विस्तर विज्ञाकर जा जेटा।

## 86

### हिन्द्रमहारनागर का रतन : लंका

यद्यपि एशिया के घनेक दूनरे देशों की तरह 'सिजोन' की गिनती पूर्व में ही है, किन्तु है वह भारत के ठेठ दिल्ला में।

'सिलोन, का राष्ट्रीय प्वज चिरंजी रंग का है, श्रीर उस पर सिंह का चित्र बना हुआ है; हाथ में तलवार लिये। जिम 'विजय' ने श्रपने पांच सौ साथियों सिहत गुजरात श्रथवा बंगाल के 'लाट' देश से सर्वेप्रथम 'सिलोन' पहुँच कर उसे एक भारतीय उपनिवेश का रूप दिया, वह एक सिंह की ही सन्तान था; सिंह द्वारा लाया गया, इसी-लिए सिंहला। 'सिंहला' का ही बिगड़ा हुआ रूप हैं—'सिलोन'।

मों 'सिंहल' भ्रथवा 'सिलोन' का भ्राज का श्रिष्ठित नाम है— श्री लंका। रामचन्द्र जी ने लदमण को सम्बोधित करके कहा था—

> ऋषि स्वर्णंभयी लंका, लचमण मे न रोचते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्धि गरीयसि॥

[ लदमण ! यद्यपि लंका सीने की है, तो भी मुक्ते श्रच्छी नहीं लगती । जननी ग्रीर जनम-भूमि स्वर्ग से भी बहकर है । ]

राम रावण की लंका कौन-सी थी, इस विषय पर कुछ विद्वानों के ध्रमोखे मत हैं, किन्सु ध्राज का 'सिलोन' श्रथवा 'श्री लंका' तो भारतीय समुद्र के बीच स्थित 'सिंहल' द्वीप ही है।

आप धनुष्य कोडी-रामेश्वरम् से आगे का स्टेशन-से दो-डाई इंदे में जहाज़ द्वारा तलेमकारू-सिंहल तट-पर जा उत्तर सकते हैं, और मदास से दो-ढाई घंटे में हवाई जहाज़ द्वारा सीधे कोलम्यो पहुँच सकते हैं।

२४,००० वर्ग मील में फेले हुए सिंहल द्वीप की आज की जन-संख्या ६४,००,००० होगी; प्रत्येक पाँच आदमियों में से वहाँ चार बौद्ध हैं?

विजय की लंका-विजय के बाद श्रीर उससे कहीं बड़ी घटना भारत की लंका पर धर्म-विजय हुई। 'धर्म-विजय', विजयो श्रीर विजित दोनों का कत्याण करती है। सिंहलवासियों के विश्वास के श्रनुसार स्वयं भगवान बुद्ध ने तीन बार लंका को श्रपने चरण स्पर्श से पवित्र किया था। पहली बार बुद्धत्व के नौंवें महीने में, दूसरी बार बुद्धत्व प्राप्ति के पांचवें वर्ष में श्रीर तीसरी बार नोवें वर्ष में। यद्यपि सारे श्रिपटक में कहीं एक भी जगह भगवान बुद्ध के लंका जाने का वर्णन नहीं है, तो भी श्रद्धालुशों के लिए भगवान बुद्ध के चरण-चिद्ध समन्त-कृट पर्वत पर श्रीकत हैं, श्रीर हज़ारों-लाखों भक्त प्रतिवर्ष उनकी प्रवार्थ समन्त-कृट पर्वत की चढ़ाई चढ़ते हैं। उन चरण-चिद्धों की यह विशेषता है कि विष्णु-भक्तों के लिए थे दिष्णु भगवान के हैं श्रीर सुसलमान तथा ईसाई भाइयों के लिए श्रादम के। इसीलिए इस पर्वत-शिखर का एक दूसरा नाम श्रादम की चोटी (Adam's Peak) भी है।

इतिहासझ यदि यह सब न मानें तो उन्हें अशोक-पुत्र महेन्द्र-स्थावर के लंका गमन को तो वह पुष्य-दिचस मानना ही होगा; जिस दिन लंका भारत के साथ सदा के जिए सांस्कृतिक एकता के सूत्र में शायद हो गया। महेन्द्र के बाद अशोक-पुत्री संघमित्रा बोधिवृत्त की जो शाखा लंका ले गई और जिसे जंका की उस समय की राजधानी श्रनुराधपुर ले जाकर रोपा गया, वह श्राज संसार में सब से बड़ा और पुराना वृत्त है। 'महावंश' ने महेन्द्र तथा संघमित्रा की जंकायात्रा के वृत्तान्त को इस प्रकार सुरचित रखा है:—

जम्बू हीप में प्रतिष्टित हज़ारों पिठारों का ध्यान घर महाराज

अशोक ने महास्थविर मोग्गिलपुत्तितस्स से पृक्षा—''भन्ते ! बुद्ध-धर्म में किस का त्याग महात्याग है ?"

भोगित पुत्त ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा--- 'भगवान ( बुद्ध ) के जीवन-काल में भी तेरे सदश कोई त्यागी नहीं था।''

संतुष्ट हुए राजा ने फिर पूळा — "क्या मेरे जैसे आदमी को धम्म-दायाद नहीं कह सकते ?"

स्पष्टवक्ता सहास्थिवर ने कहा — "राजन्! तुम्हारे जैसे महास्थागी को भी धम्म-दायाद नहीं कह सकते; — दाता (दायक) कह सकते हैं। लेकिन जो अपने लड़के और लड़को को धर्म में प्रवाजित कराये, उसे धर्म का दायाद और दायक दोनों कह सकते हैं।"

धर्म का दायाद बनने की इच्छा से महाराज अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा दोनों की बुबाकर पूछा—''तात! क्या ध्रवण्या ग्रहण करोगे?''

"देव ! यदि आपकी इच्छा हो तो हम आज ही प्रज्ञजित हो सकते हैं। प्रज्ञजित होने से हमारा और आपका दोनों का करवाण है।"

बुद्धि और बल से युक्त महेन्द्र धौर संघमित्रा का प्रवज्या-संस्कार बढ़े समारोह से हुआ। धन्य थे, ये दोनों, जिन्होंने पिता की इच्छा-मात्र पर गृहस्थ-जीवन को त्याग दिया। प्रवज्या के समय महेन्द्र की आयु २० वर्ष और संघमित्रा की आयु १ म वर्ष की थी।

#### × × ×

महामित महेन्द्र की प्रविज्ञत हुए बारह वर्ष हो गये। उनके उपाध्याय महास्थिविर मोग्गिल पुत्तित्स ने श्रीर संघ ने उन्हें 'मनोरम लंकाहीप में जाकर मनोज्ञ बुद्ध धर्म' की स्थापना की श्राज्ञा दी थी। महेन्द्र ने सोचा कि इस समय लंका में बृद्ध मुटसिय का राज्य है, उसके पुत्र के सिंहासंगारूद होने पर लंका पहुँचूँगा। इसिलए वे

उपाध्याय ग्रीर संघ की वन्दना कर श्रम्य चार-स्थिवरों वितथा सुमन श्रामग्रेर को साथ के दिचगिरिर की श्रीर चल पड़े। बहाँ से घीरे-धीरे विदिवागिरि पहुँच श्रपनी माता के दर्शन किये।

श्राप की माता का नाम था देवी। देवी की बहिन का भगड़ नामक जड़का स्थिवर के उपदेश से श्रनागामी फल' को प्राप्त हुआ श्रोर स्थिवर के पास रहने लगा।

महातेजस्वी महिन्द्र एक भास अपनी माता के पास रहे। ज्येष्ठ माम की प्रिंमा का वे चारों स्थिवरों, सुमन, आमणेर और क्यंडु सहित, 'आकाश मार्ग' से आकर लंका में रमणोय मिश्रक पर्वत के शील-कूट नामक शिविर में मनोहर अभ्वस्थल पर उतरे। लका-हित्तीं सुनि ( बुद्ध ) ने लंका के हित के लिए, जिनके बारे में भविष्यवाणी की थी, लंकावारियों द्वारा प्रजित्त, लंका के लिए, दूसरे युद्ध सहश से गहिन्द्र भी लंका आ पहुँचे।

#### × × ×

सिह्ल का राजा देवानाम् प्रिय तिष्य भिश्रक पर्वत पर शिकार खेल रहा था। जिस प्रकार एक स्मा रामचन्द्र जी को बहका कर कहाँ-से-कहाँ ले गया था, उसी प्रकार एक स्मा राजा देवानामप्रिय तिष्य की भी बहका कर जहाँ स्थिवर मोहेन्द्र खड़े थे वहाँ ले श्राया। राजा देख

१. बहिय, उत्तिय, सबल, श्रीर मदसाल ।

२. संच द्वारा दी जाने वाली उपसम्पदा अप्राप्त, केवल प्रविज्ञत भिन्नु आमगोर कहलाता है।

३. राजगह (विहार) के पर्वतों का दिवाण प्रदेश।

४. भिलसा (२० स्टेशन ) प्रायः तीन मील, वर्तमान वेसनगर (रियासत ग्वालियर )।

मोझ की उस अवस्था को पहुँच जाना कि फिर संसार में आना सम्भव न हो ।

कर शंकित हुआ। स्थविर ने कहा-"आस्रो! तिष्य।"

'तिष्य' कहने से राजा ने उन्हें यत्त समसा। स्थविर ने कहा— "महाराज! हम धर्मराज (बुद्ध) के श्रावक हैं, श्रीर श्राप ही पर श्रमुग्रह करने के लिए जम्बू द्वीप से यहाँ श्रापे हैं।"

यह सुन अपने भिन्न महाराज अशोक का सन्देश स्मरण कर राजा ने निश्चय किया कि ये सचमुच भिचु हैं। साथी भिचुओं की ग्रोर देख राजा ने पूढ़ा---''यह सब कब आये ?''

स्थविर ने उत्तर दिया--"मेरे साथ ही।"

राजा-"क्या जम्बुद्धीप में इस प्रकार के और भी भिन्न हैं ?"

स्थविर—"जम्बुद्वीप काशाय वस्त्र से प्रज्यित हैं। वहाँ (इस समय) बहुत सारे त्रिविद्य (तीनों विद्यार्थों को जानने वाले) सिद्ध, दिन्य श्रवण्शांकि वाले श्ररहत भिन्न रहते हैं।"

राजा-"भनते ! त्राये कैसे हैं ?"

स्थवि।--"न जल से न थल से।"

राजा ने समक्त जिया कि आकाश-गार्ग से आये। महास्थविर ने राजा की परीचा लेने के जिए पूछा—"राजम्! इस यूच का क्या नाम हैं ?"

राजा---''भनते ! इस वृत्त का नाम आम है।''

स्थविर—"राजन् ! इस वृत्त की छोबकर और भी शाम्र वृत्त हैं ?" राजा—"बहुत से शाम्र वृत्त हैं ।"

स्थिवर—"राजन्! इस आम्र वृत्त को तथा श्रन्य आस्र वृत्तों को कोड्कर पृथ्वी पर और भी वृत्त हैं ?"

राजा-"भन्ते ! बहुत हैं, किन्तु वह आम्न के नहीं।"

स्थिवर—''राजन! हुन अनाम्न दृषों श्रीर अन्य आमृतृषों को छोड़कर भी पृथ्वी पर क्या कोई वृत्त है ?"

राजा--"भन्ते ! यही एक वृत्त है।"

स्थविर समक्त गये कि राजा बुद्धिमान श्रीर पंडित है।

इसी प्रकार के थोर भी कई प्रश्नों द्वारा राजा की बुद्धि की जाँच करके स्थायर ने राजा को हस्तिपादोपम सूक्त का उपदेश दिया। यही उपदेश भगवान (बुद्ध) के जीवन-काल में श्रायुष्मान सारीपुक्त ने श्रायस्ती के लोगों को दिया था।

#### × × ×

तब स्थिवरों की बन्दना करने के लिए पाँच-सौ स्त्रियों सिहत श्रमुखा देवी भी श्राईं। उन पाँच सौ स्त्रियों के साथ श्रमुखा देवी ने राजा से कहा—''देव! हम भिजुषी बनना चाहती हैं।''

राजा ने स्थिवर से प्रार्थना की—"श्राप इन्हें भिजुणी बनावें।"
स्थिवर ने राजा को उत्तर दिया—"हमें स्त्रियों को मिजुणी बनाने
श्राज्ञा नहीं। पाटिल एम (पटना) में संधिमधा नाम से विख्यात
मेरी छोटी बहन एक बहुश्रुत भिजुणी है। (श्राप) हमारे पिता राजा
(श्रशोक) के पास सन्देश मेजें कि वह (संधिमित्रा) महाबोधी वृत्त-राज की
दिचिण शास्ता के श्रेष्ठ भिजुणियों सहित यहाँ श्रा जाय। बही स्थिवरी
श्राकर इन स्त्रियों को भिजुणी बनायेगी।"

### × × x

महारिष्ट भानने ने राजा धर्माशोक के पास पहुँच राजा का सन्देश व्यर्पण कर फिर स्थिवर का सन्देश कहा—"राजश्रेष्ठ! श्रापके मित्र (देवानाम् प्रिय तिष्य) के भाई की स्त्री प्रवज्या की इच्छा करती हुई निस्य ही संयमपूर्वक रहती है। प्रवजित करने के जिए भिचुग्री संघमित्रा को श्रीर उसी के साथ महाबोधी की दिचण शासा भा भेज दें।"

उसने स्थविर का यह वचन संघमित्रा से भी कहा। स्थविरी ने स्थविर का यह विचार जान राजा ( ग्रशोंक ) से श्राज्ञा मॉॅंगी। राजा बोला—"वेटी ! तुफे (भी) न देखकर, पुत्र और नाली? के वियोग

१. वर्तमान सहेट-महेट बलरामपुर ( जि॰ गोंडा, यू॰ पी॰ )

२. संत्रमित्रा का पुत्र—सुमन श्रामगोर

से उत्पन्न हुए शोक को मैं कैसे सहँगा ?"

स्थिविरी ने उत्तर दिया—"एक तो भाई की श्राज्ञा है! दूसरे शर्ज्ञाजित होने वाले बहुत हैं। इसलिये मेरा वहाँ जाना ही योग्य है।"

राजा ने संघ से पूछा--''भन्ते ! लंका में महाबोधी भेजनी चाहिये, श्रथवा नहीं ?

स्थविर मोग्गिलपुत्त ने उत्तर दिया—''मेजनी चाहिये।'' राजा संतुष्ट हुन्ना।

× × ×

यारिवन शुक्ल पच की पूर्णिमा के दिन महाबोधी (की एक शाखा) लंका पहुँची। यागमन के सत्रहवें दिन उसमें खंकर निकल आये। राजा ने उसे अपने राज्य में प्रतिष्ठित कर नाना प्रकार से उसकी पूजा कराई।

बारह सी वर्ष से श्रनुराधपुर (लंका) में प्रतिष्ठित महाबोधी संसार का शायद सबसे प्रराना ऐतिहासिक उच्च है।

x x >

श्रपनी सम्पूर्ण श्रायु का लगभग श्राया भाग लंकावासियों के हित में बिता कर; चैरय पर्वत पर वर्षों वास कर, साठ वर्ष की श्रायु में महा-स्थिवर महेन्द्र ने निर्वाण श्रास किया। श्रनुराघपुर की चप्पा-चप्पा ज़सीन लंकावासियों को महास्थिवर श्रीर उनके उपकारों का स्मरण कराती है।

जिस स्थान पर ऋषि महेन्द्र की देह का श्रन्तिम संस्कार हुश्रा था, कृतज्ञ सिंहज जाति श्राज भी उस स्थान की ऋषिभूमंगन (= ऋषि + भूमि + श्रंगन) कहती श्रीर वहाँ श्रद्धा के फूज चड़ाती है।

धर्म के श्रांतिरिक्त सिंहल को जो दूसरी चीज भारत से बाँधे हुए है, वह है वहाँ का साहित्य। सारा सिंहल बौद्ध धर्ममय है। त्रिपिटक, जो पालि में है, वह तो ख़ैर विश्रुद्ध भारतीय साहित्य है ही। सिंहल (भाषा) में भी जी कुछ है, वह भी भारतीय ही है। सिंहल भाषा दिश्च की चार भाषाश्री—तामिल, तेलगू, कबद तथा मलयालम— के भी दिचिया में होने से बहुधा द्रिव परिवार की भाषा समक्त ली जाती है। किन्तु वह तो बंगला, गुजराती, मराठी ही की तरह की एक व्यार्थ भाषा है। उसकी वर्णमाला देवनागरी है। उसकी लिशि भी उसी प्रकार बाह्यी का विकसित व्रथवा परिवर्तित रूप है, जिन प्रकार अन्य उत्तर भारतीय भाषाच्यों की लिपियाँ हैं। उसकी शब्दावली भी प्रधान रूप से संस्कृत-पालीमय है। धाँ, कालान्तर, उसमें तामिला, पुर्तगोज़ तथा उच शब्दों की भी काक्ती भरमार ह्या गई है।

किसी भी जाति के जीवन में उसके त्योहारों का कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहता। सच्ची बात तो यह है कि जाति के त्योहार उसका जीवन होते हैं। शेष सब रहता है, नृन, तेब, लकड़ी का सीदा। सिंहल के सब से बड़े त्योहार जातीय-महोत्सव हैं, वेशाख-पूर्णिमा और पीप-पूर्णिमा। वेशाख-पूर्णिमा का ही दिन भगवान् बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और परिनिर्वाण जाभ का दिन हैं, और पीप-पूर्णिमा है, महा-मती महास्थविर महेन्द्र के लंका पहुँचने का दिन। जिस वेशाख-पूर्णिमा के दिन भारत में श्रमी तक एक दिन की भी छुटो नहीं होती, उसी वैशाख-पूर्णिमा के ही दिन सिंहल में चार-पाँच दिन के लिए तमाम सरकारी दफत यनद हो जाते हैं।

वैशाख-पूर्शिमा और पौष-पूर्णिमा के दिन सिंहत द्वीप अनुराधपुर की ओर उमड़ पहला है। स्पेशक द्रे नों और बसों का तांता बँध जाता है। विहारों में, घरों में, सड़कों पर, हर जगह सजावट-धी-सजावट दिखाई देती है। स्थान-स्थान पर चेत्र खुले हुए हैं, जहाँ आमहपूर्वक मोजन कराया जाता है। शर्वत के प्यालों की तो कहीं भी कमी नहीं रहती। ऐसा वयों न हो ? संसार को धर्माम्हत पान कराने वाले शान्ति-नाथ की जयन्ती जो है।

तीसरा बड़ा त्योहार या उरसव श्रापाड-पूर्णिमा का है। यही वह विन है जब तथागत ने बनारस के पास सारनाथ में श्रपना धर्म-चक प्रवर्तन किया था, श्रथीत् अपने पाँच शिष्मों को सर्वपथम उस ज्ञान का प्रसाद बाँटा था; जिसे उन्होंने स्वयं बोधीवृत्त के नीचे प्राप्त किया था। हमारे राष्ट्रीय ध्यज पर जो चक्र बना हुआ है, वह उसी धर्म-चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। सारत से वह धर्म-चक्र चलते-चलते ससार के अनेक देशों में फैल गया। यही भारत की संसार को सबसे बड़ी देन है।

चौथा त्यौहार भी श्राम्स्त के महीने में ही होता है—पूरे चौदह दिन का। कीर्ति, श्री मेघवर्ण के समय में—बुद्ध से श्राठ सी पाँच वर्ष बाद—बुद्ध का दन्त-धातु भारत से लंका पहुँचा। जिस दिन वह लंका पहुँचा, उस दिन से श्राज तक मानो लंका का सारा इतिहास इस एक पांवत्र धातु के साथ गुंथा हुशा है। प्रतिवर्ष इस दन्त-धातु की एक यात्रा, एक जुलूस निकलता है—गाजे धाजे के साथ, नाना प्रकार के नृत्यों के साथ, हाथियों के साथ—बुद्धा ही शानदार जुलूस। यह उत्सव लंका की प्राचीन राजधानी कैंगड़ी ही नहीं, समस्त लंका की शोमा है। सिहल जाति श्रपने श्रापको इस दन्त-धातु से कितना श्रायद्ध सम-

१ मा में सिंहल में एक विद्रोह हुआ था। उस समय कैएडी का यह दन्त-धातु कैएडी से हटाकर एक जंगल में ले जाकर छिपा दिया गया था। जब अंग्रेज़ उस विद्रोह को शान्त करने में सफल हो गये, तो वह जंगल में से दन्त-धात भी निकाल लाये। तब लोगों ने कहा—

"श्रम श्रंप्रोज सचमुच हमारे देश के स्वामी हो गये हैं। क्योंकि जिस के पास दन्त-धातु है, बह चारों द्वीपों पर शासन कर सकता है। इतिहास में यह पहली बार है कि हमारा पवित्र दन्त-धातु हम से क्रिना है।"

जब से 'विजय' श्रीर उसके साथियों ने 'लिइल' को अपना उप-निवेश बनाया, उस समय से लेकर १८१४ तक—परे साहे तेईस सी वर्ष तक—सिंहल जाति ने श्रपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता की श्रज्ञुग्ण रखा। यह सत्य है कि एक समय दक्षिण के एखार ने श्रपने श्रापकी उत्तर सिंहल का राजा चोषित किया था, श्रीर यह भी सत्य है कि पुर्त- गाल और हालैंग्ड के सोगों का भी लंका के किसी-न-किसी भाग पर कुछ समय तक श्रधिकार रहा है, किन्तु इस श्रधिकार ने कभी भी सिंडलवासियों का एक स्वतन्त्र-जाति कहलाने का श्रधिकार नहीं छीना था। सिंहल का स्वतन्त्र संखा सिंहल के दूसरे प्रदेशों में फहराता ही रहा।

पुर्तगाल ग्रीर डच शासकों के ग्रत्याचारों ग्रीर बाद में ग्रंग्रेज़ों की उपेचा के कारण सिंहल में एक ऐसा समय श्रा चुका है, जब जगता था कि श्रम इस धर्म-द्वीप का दीपक श्राज चुका कि कल गुका। ईसाई पादियों की लिफ़ारिशों पर लोगों की सरकारी पद मिले; ईसाई स्कूलों में बचों के धर्म-परिवर्तन के बाकायदा प्रयस्न किये जाते; छोटी-छोटी पुस्तकों द्वारा बुद्ध धर्म की श्रालोचना ही नहीं खुलकर मज़ाक उड़ाया जाता। इस सब का परिणाम यह हुआ कि बुद्ध-धर्म के लिए बहुत-से लोगों का जो उरसाह था, वह ठण्डा पड़ गया। इस लोगों ने सरकारी पदों के लोग में बोद्धधर्म का त्याग कर ईसाइयत की दीचा ली। जो बौद्ध रहे, वे उपेचित बन गये, श्रीर स्वयं बुद्ध-धर्म गैंवारों का 'धर्म' समक्षा जाने लगा।

उसी समय लंका के इतिहास ने पहरा खाया। १८०० के श्रास-पास गुणातक नाम के एक तरुण भिन्न ने, जिसकी शिका एक ईसाई स्कूल में हुई थी, श्रीर जो ईसाई प्रन्थों से सुपिरिंचत था, ईसाइयत पर खुले श्राक्रमण करने श्रारम्भ किये। वह खुलेकक था, खुलका था श्रीर शाखार्थ में तो श्रपना सानी नहीं रखता था। पानहुरे में उसका ईसा-इयों से जो शाखार्थ हुत्रा, श्रीर उसमें उसकी जो विजय हुई, वह लंका के इतिहास की एक बहुत श्रसाधारण घटना है। उसी शाखार्थ की रिपोर्ट पढ़कर, थियोसाफिकल सोसायटी की संस्थापक करनल श्रालकाट श्रीर मैंडम ब्लेंबेट्स्की सिंहल श्राये श्रीर उन्होंने लंका के नवीन जागरण में मरसक सहयोग दिया।

कोई भी जागरण प्रायः चतुर्मु खी होता है। जंका का यह जागरण

भी लगभग चतुर्मु खी ही था। गाँव-के-गाँव जो किसी समय ईसाई हो गये थे, बौद बनने लगे। कुछ ऐसे लोग थे, जो थे तो बौद, किन्तु जिन्होंने उसे छिपाये रखने के लिए पुर्तगीज़ श्रीर उसों के ईसाई नाम रखने श्रारम्भ कर दिये थे। वे फिर सिख्वा, सोइसा श्रीर फरनेंडों से गुग्ग-रनन, विजय-रन श्रीर धर्म-रन बनने लगे। श्रनार्य-नामों से श्रार्य नामों ने स्थान ले लिया।

नामों के साथ-साथ भेष में भी परिवर्तन हुआ। यद्यपि आज एक पहा-बिखा सिंहज सामान्यतया थूरोपीय भेष पहनता है, किन्तु वह धपने पास एक आर्थ-पोषाक भी रखता है—सफेद कुर्ता, सफेद घोती, जिसे वह लुंगी के ढंग पर पहनता है, और एक साफ्रा, जिसे वह अगल के नीचे से निकाज कर कंथे पर डाल लेता है।

स्वभाषा-प्रेम भी सिंहल की इस नवीन जाग्रति का लक्ष्य है। लंका में घान भी घापको ऐसे महानुभाव मिल सकेंगे, जो अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ों के भी कान काटते हैं; किन्तु धपनी ही भाषा बोलते समय जिनकी नानी मरती है। पर ऐसे लोगों की संख्या दिन-ब-दिन घट रही है। सिंहल के साहित्यिक जीवन ने इधर अभूतपूर्व उन्नति की है। साठ पैंसठ लाख की आबादी का छोटा-सा द्वीप—परन्तु कई दैनिक, 'कई साप्ताहिक, कई मासिक और बड़ी संख्या में सुन्दर पुस्तकें।

इधर लंका में हिन्दी-प्रचार ने भी उन्नति की है। राहुल जी की 'लंका' श्रीर मैंथिलीशरण गुप्त जी की 'यशोधरा' सदश पुस्तकों के जो सिंहल-अनुवाद प्रकाशित हुए हैं, वे स्वयं सिंहल पण्डितों के किये हुए हैं।

समय-समय पर समाचार-पत्रों में 'भारत' श्रीर 'सिंहल' के मत-भेद के जो समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, वे 'सिंहल' श्रीर 'भारत' के सतभेद न होकर दोनों देशों के सुरचित स्वार्थों के मत-भेद हैं श्रीर बहुत करके पिछले श्रंमेज़ी शासन-काल के श्रवशेष।

पिवले श्रंग्रेज़ी शासन-काल में सिंहल के राजनीतिक नेतागण बड़ी

मुलीबत में रहे हैं। उसका श्रीर चाय की खेती के बड़े-बड़े यूरोपियन मालिकों का श्राधिक रवार्थ एक था। लिंहज-मज़दूर की श्रपेणा भारतीथ-मज़दूर लक्ता पड़ने के कारण दोनों ही हृदय से यह चाहते थे कि भारतीय मज़दूर सिंहज में बना रहे। किन्तु साथ ही क्योंकि इससे सिंहज-मज़दूर की जीयिका पर श्रसर पड़ता था, इसजिए उन्हें राजनीतक प्लेट-फार्म से भारतीय मज़दूर की सिंहज से निकालने की बात भी करनी ही पड़ती थी।

सिंहल के शासक-वर्ग का आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों का संघर्ष एक अजीव पहेली है, एक उलक्षत है। वे आज भी उसमें उलके हुए हैं। उस पहेली को बिना समके 'सिंहल' और 'मारत' का सम्बन्ध समक्त में नहीं आ सकता, और उस उलक्षत को बिना सुलकाये 'सिंहल' और 'भारत' का कगड़ा मिट नहीं सकता।

'सिंहल' श्रीर 'भारत' की सांस्कृतिक एकता श्रमर हो !

# 80

## धर्म का आद

वह यहा सदाचारी था। पिता की मृत्यु पर उसने माता को ही अपना देवता समसा। वह मुँह घोने के लिए दातुन देता। नहाने के लिए जल देता। पर-घोना श्रादि सेवा करता। इस प्रकार यवागु-मात श्रादि देकर माता की पालता था। एक दिन माँ बोली—"तात! तुसे दूसरे भी घर के काम करने हैं। श्रापने समान जाति-कुल की एक कुमारी ग्रहण कर ले। वह मेरी भी सेवा करेगी, श्रीर तू भी श्रापना काम कर सकेगा।"

"मैं, मैं अपने हित-सुख की कामना से तुम्हारी सेवा करता रहूँ। नूसरा कीन कर सकेगा ?"

"तात ! कुल-वृद्धि कर्म करना ही चाहिए।"

"मुक्ते गृहस्थी नहीं चाहिये। मैं तुम्हारी सेवा करूँ ता। तुम्हारे बाद प्रजातित हो जाऊँगा।"

उसकी माता ने बार-बार कहा। जब उसकी इच्छा नहीं हुई तो वह बिना उसकी स्वीकृति के ही समान कुल से लड़की ले खाई। वह माता की श्रोर से उदासीन नहीं हुआ श्रीर उसके साथ रहने लगा।

उस 'देवी' ने भी सीचा कि मेरा स्वामी बड़े उत्साह से माँ की सेवा करता है, मैं भी यदि ऐसे ही करूँ गी तो उसकी प्रिया हो जाउँगी। वह 'माँ' की सेवा धब्की तरह करने सगी।

जब 'पति' ने देखा कि वह 'माँ' की सेवा श्रच्छी तरह करती है,

ती उसे जी-जो मधुर खाद्य-भोज्य मिलता वह उसी की ला-ला कर

इस प्रकार कुछ समय थीत गया। तब 'देवी' ने सोचा, यह जो-जो मधुर भोजन साता है, मुक्ते ही देता है। शायद 'माँ' को निकास देना चाहता हो। मैं इसकी 'माँ' को निकास देने का उपाय करूँगी। यूँ अनुचित-ढंग से विचार कर एक दिन बोसी—''स्वामी! तुम्हारे बाहर चसे जाने पर तुम्हारी माता मुक्ते गाली देती है।'' वह खुप रहा।

तथ उसने सोचा—इस बुदिया को उत्तेजित कर पुत्र के विरुद्ध करूँगी। उस समय से खिचड़ी देने के समय या तो बहुत गर्म देती या बहुत ठंडी, या उसमें बहुत नमक होता, या एकदम श्रजूनी। यदि 'माँ' कहती कि यह बहुत गर्म है, श्रथवा बहुत नमकीन है तो भर कर ठंडा पानी डाज देती, फिर, यदि वह कहती कि बहुत ठंडी है श्रीर श्रजोनी है, तो चिछाने बगती—श्रभी तो बहुत गर्म श्रीर बहुत नमकीन कहती थीं! तुमे कीन संतुष्ट कर सकता है ?

नहाने का जल भी बहुत गर्भ करके पीठ पर बन्धेर देती। यदि वह कहती श्रम्म ! मेरी पीठ जलती है, तो फिर भरकर ठंडा पानी उंडेल देती। फिर यदि वह कहती कि बहुत ठंडा है तो पड़ी सिग्नों को सुनाती— श्रभी 'बहुत-गर्म' कहकर तुरत 'बहुत ठंडा' कहती है, कौन इस श्रप-मान को संदंगा ?

यदि वह कहती, "अम्म! चारपाई में बहुत पिस्सू हैं," तो उस की चारपाई निकाल कर उस पर अपनी चारपाई डाल, पीटकर, फिर ले जाकर विजा देती—चारपाई पीट दी। बुढ़िया पिस्सुओं के मारे सारी रात बैठी-बैठी बिताती। तब, यदि वह कहती, अम्म! सारी रात खट-मल खाते रहे, तो वह उत्तर देती—"तेरी चारपाई बहुत पीटी, किन्तु कौन है जो इसको माँगों को समास कर सके।"

फिर 'पित' को उत्तेजित करने के जिये सारे घर में थूक, सींठ, बाल फैंबा देती। वह पूछता—कीन है जो इस सारे घर को गन्दा करता है, "'तेरी 'माँ' ही है, जो ऐसा करती है, मना करने पर भी भगड़ा करती है। मैं ऐसी मनहूस के साथ एक घर में नहीं रह सकती। चाहे इसे घर में रख या मुक्ते रख।''

#### × × ×

उसने उसकी यात सस्य मान, श्रीर यह समक्त कि सारा दोष 'माँ' का ही है, एक दिन माँ से कहा—''श्रम ! तू इस घर में नित्य कराड़ा करती है। यहाँ से निकल कर श्रन्यत्र जहाँ चाहे रह।''

वह 'श्रव्हा' कह रोती हुई निकल गई श्रीर एक मित्र-कुल में, मज़दूरी कर बड़े कष्ट से दिन काटने लगी।

सास के चले जाने पर पतोहू को गर्भ रह गया। वह 'पति' श्रीर पड़ीिखयों को कहती फिरी—उस 'मनहूस' के घर में रहते मुक्ते गर्भ नहीं रहा, चले जाने पर 'गर्भ' रहा। श्रागे चलकर पुत्र होने पर भी वह बंाली—"जब तक तुम्हारी 'माला' घर में थी, मुक्ते पुत्र न हुआ। श्रव मिला है। इससे भी जान लो कि वह 'मनहूस' है।

### × × ×

'भाँ' ने जब यह सुना कि मुक्ते निकाल देने पर पुत्र हुआ है तो सीचा—"निश्चय से संसार में धर्म मर गया है। यदि धर्म मरा न होता तो 'भाँ' को पीटकर निकाल देने वालों को 'पुत्र' न होता, वे सुख से न जीते । भैं धर्म का आह कहाँ गी।''

एक दिन उस ने पिसे तिल, चानल, हांडी श्रीर कड़की ली, श्रीर कच्चे रमशान में जाकर तीन खोपड़ियों का चूरहा बनाकर श्राग जलाई। फिर पानी की जगह जा सिर से स्नान कर चूरहे की जगह श्राई। यहाँ बालों को खोल, तिलों को धोना श्रारम्म किया।

#### × × ×

उस समय शक ने संसार पर नज़र डाखी तो देखा कि वह दुःख के कारण, धर्म को मरा जानकर धर्म का आद करने जा रही है। वह आह्मण का वैश मना, एक रास्ते चलते सुसाफिर को तरह उसके पास जाकर बोला, "ग्रम्म ! श्मशान में जाहार नहीं प्रकाया जाता ! तू इस पके तिल-चावल का क्या करेगी ?"

शक ने पहली गाथा कही—
श्रीदात वत्थो सुधी श्रन्तकेसा
कच्यानि किं कुमिमधिस्स यित्वा।
पिट्टा तिला घोवसि त्रयहुलानि
तिलोदनो होहिति किस्स हेतु॥१॥

—हे श्वेत-वस्त्र, भीगे केश वाली कारतायनी! यह क्या हांडी चढ़ाकर पिसे-तिल श्रीर चावल घोती है? यह तिलोइन किस के लिए होगा?॥१॥

बुहिया ने शक को उत्तर देते हुए दूसरी गाथा कहीन खो नय ब्राह्मण भोजन त्था
तिलोदनो होहिति साधु पक्को ।
धम्मो मतो तस्स बहुतयज श्रहं कोरस्सामि सुसान मज्ये ॥२॥

— ब्राह्मण ! यह तिलोदन भीलन के बिए नहीं है। यह प्रश्ली तरह पके। धर्म मर गया है। मैं आज शमशान में इस का आद् करू गी।।।।

तव शक्र ने तीसरी गाथा कही—
श्रमुचिट्च कच्चानि करोहि किट्चं
धम्मो मतो को नु तवेतसंसी।
सहस्सनेतो श्रमुखानुभावो
न मिण्यति धम्मवरो कदाचि॥३॥

—है कात्यायनी ! विचारपूर्वक कार्य कर। तु के किस ने कहा कि धर्म मर गया है। मैं श्रतुल-मताप वाला हूँ। सहस्त-नेत्र हूँ। श्रीष्ठ धर्म कभी नहीं मरता॥३॥

यह सुन बुदिया ने दो गाथायें कहीं—

ढलहप्पमाणं मम एस्थ वहां धम्मो मतो नित्थ ममेत्यकङ्खा । ये ये बदानि पापा भवन्ति ते ते बदानि सुखिता भवन्ति ॥१॥ सुनिमा हि महां वज्का ग्रहोसि सा मं वधित्वान बिजायि पुत्तं । सादानि सहबस्स कुलस्स हरसरा श्रहम्पमन्दि श्रपविद्धा सिकका ॥१॥

—हे बहा (शक ?) मुक्ते इसमें सन्देह नहीं है कि धर्म मर गया है। मेरे पास इसका इद प्रमाण है। जो जो इस समय पापी हांते हैं, वे-ने ही इस समय सुखी होते हैं ॥॥। मेरी पत्तोहू बाँक थी, उसने मुक्ते पीटा, तो उसे 'पुत्र' हो गया। वह ही इस समय सारे कुछ में प्रधान हो गई श्रीर में श्रकेको श्रनाथ हो गई॥।।

तम् शक ने खुटी गाथा कही— जीवामि वोहं नाहं मतोहिम तबेव श्रस्थाय इहागतोहिम। यं तं वधिस्वान विजायि पुत्तं सहाव पुत्तेन करोमि सस्मं ।।६॥

—मैं मरा नहीं। मैं जीता हूँ। मैं तेरे ही जिए यहाँ आया हूँ। तुमे पीट कर जिसने 'पुत्र' को जन्म दिया उसे पुत्र सहित भस्म करता हूँ॥६॥

यह सुना तो 'माँ' ने छपने-श्रापको धिकारा कि मैंने क्या कह दिया। उसने श्रपने नाती की जीता रखने के लिए सातवीं गाथा कही—

> एतज्य ते रुच्चति देवराज ममेव श्रस्थाय इहागतोस्मि । श्रहण्य पुत्तो सुनिसा च नता

### सम्भोदमाना घरमावसेम ॥७॥

—हे देवराज ! यदि तुभे अच्छा लगता है और यदि त् मेरे ही लिए यहाँ आया है तो मैं यही चाहतो हूँ कि मेरा पुत्र, मेरा नाली, मेरी पतीहू और मैं सब असज्जतापूर्वक घर में रहें।।७॥

तब शक ने आठवीं गाथा कही-

एतन्य ते रुट्यति कातियानि हतापि सन्ता न जहासि धम्मं, तुवञ्च पुत्तो सुनिसा च नत्ता सम्मोदमाना घरमावसेथ ॥८॥

—हे कात्यायनी! यदि तुके यही ऋष्या लगता है और त् ििन् पर भी धर्म नहीं छोड़ती है, तो तेरा पुत्र, तेरा नाती, तेरी पत्तोह और त् प्रसन्नतापूर्वक घर में रह ॥=॥

शक के प्रताप से वे दोनों अपनी 'माँ' के गुणों को स्मरण कर गाँव में पहुँचे श्रीर पूछा—हमारी माँ कहाँ है! जोगों ने बताया— रमशान की श्रीर पर्ह है! वे 'माँ, माँ' कहते रमशान की श्रीर दोड़े श्रीर उसे देखते ही उसके पैरों पर गिरकर 'गाँ हमारे दोष चमा करें' कह चमा माँगी।

'माँ' ने 'नाती' को गोद में ले लिया। इस के बाद ने प्रसन्ध-चित्त मेख से रहने लगे।

## \$ C.

## महेन्द्र और संघामित्रा

"श्राज लंका में क्या ठाठ-बाट होगा!"—मेरे साथी सिंहल-भिचुश्रों ने कहा।

"क्यों ?"

"श्राज ज्येष्ठ-पूर्णिमा है। श्राज ही के दिन महास्थिवर महेन्द्र खंका पहुँचे थे।"

मेरे दिल को चोट लगीं। श्रांत के दिन मुक्ते भी महास्थविर महेन्द्र की बाद क्यों न श्राई! याद केंसे श्राती, श्राग्तिर इन पंक्तियों का लेखक भी तो उसी श्रारम-विस्मृत भारत की सन्तान है, जिसे न जाने संस्कृति के कितने महान् श्रचारकों की एकदम याद नहीं। भारत सभी को याद भी कहाँ तक रखे! किन्तु महास्थविर महेन्द्र की याद बनाये रखना तो राष्ट्रीय कर्तुन्य है।

× × ×

जम्बुद्धीप में प्रतिष्ठित इज़ारों विद्यारों का ध्यान घर महाराज श्रशोक ने मद्वास्थविर मौगालिएज तिस्स से पूज़ा—"भन्ते! बुद्ध धर्म में किस का स्थाग महास्थाग है ?"

मौगालिपुत्र ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—''भगवान् बुद्ध के जीवन काल में भी तेरे सदश कोई त्यागी नहीं था।''

सन्तृष्ट हुए राजा ने फिर पूछा— 'चया मेरे जैसे आदमी को धर्म का सगा [ भग्मदायाद ] कह सकते हैं ?" स्पष्टवक्ता महास्थिवर ने कहा--''राजन ! तुम्हारे जैसे महास्थागी को भी धर्म का सगा [धम्म-दायाद ] नहीं कह सकते, दाता, दायक कह सकते हैं। लेकिन जो अपने लड़के और सड़की को धर्म में प्रश्नजित कराये उसे धर्म का दायाद और दायक दोनों कह सकते हैं।"

धर्म का दायाद बनने की इच्छा से महाराज प्रशोक ने प्रपने पुत्र महेन्द्र थ्रौर पुत्री संघमित्रा दोनों को खुलाकर पूछा—"तात! क्या अग्रज्या ग्रहण करोगे ?"

"देव ! यदि श्रापकी इच्छा हो तो हम श्रान ही प्रवनित हो सकते हैं। प्रवन्तित होने से हमारा श्रीर श्रापका दोनों का कल्यास है।"

बुद्धि श्रीर बज से युक्त महेन्द्र श्रीर संघमित्रा का प्रवज्या-संस्कार बड़े समारोह से हुशा।

धन्य थे वे दोनों जिन्होंने पिता की इच्छा-मात्र पर गृहस्थ-जीवन को त्याग दिया। प्रवज्या के समय महेन्द्र की आयु यीस वर्ष और संघमित्रा की अठारह वर्ष की थी।

#### × × ×

महामित महेन्द्र को प्रवित्ति हुये बारह वर्ष हो गये। उनके उपाध्याय महास्थिति मोग्गिलियुत्र तिस्स ने और संघ ने उन्हें मनोरम लंकाद्वीप में जाकर मनोज्ञ बुद्ध धर्म की स्थापना की श्राज्ञा दी थी। महेन्द्र ने सोचा कि इस समय लंका में बुद्ध मुटिसिय का राज्य है, उसके पुत्र के सिंहासनारूढ होने पर लंका पहुँचूँगा। इस लिए वह उपाध्याय श्रीर संघ को वंदना कर श्रन्थ चार स्थिवरों तथा सुमन श्रामणेर को साथ ले दिन्ति-गिरि की श्रीर चल पड़े। वहाँ से धीरे-धीरे विदिशा-गिरि पहुँच श्रपनी माता के दर्शन किये।

स्थविर की माता का नाम था देवी। देवी की बहन का भराडु

१ राज यह के पर्वतों का दिव्या प्रदेश ( बिहार प्रान्त )।

२ भिल्ला ने प्रायः तीन मील, वर्तमान बेसनगर रियासत खालियर ।

नामक लड़का स्थविर के उपदेश से श्रनागामि-फल को प्राप्त हुआ श्रीर स्थविर के पास रहने लग गया।

महातेजस्वी सहेन्द्र एक मास श्रपनी माता के पास रहे। ज्येष्ट मास की पूर्णिमा की वे चारों स्थिविरों?, सुप्तन, आमणेर³, श्रीर मण्डु सहित श्राकाश-मार्ग से श्राकर जंका में रमणीय मिश्रक पर्वत के शील-कुट नामक शिखर में मनोहर श्रम्बस्थल पर उतरे।

लंकाहितैषी मुनी बुद्ध ने लंका के हित के लिए जिनके गारे में भविष्य-वाणी की थी, लंकावासियों द्वारा पूजित, लंका के लिए दूसरे बुद्ध सदश, वे महेन्द्र भी जाखिर लंका श्रा पहुँचे।

#### × ×

सिंहल के राजा देवनांप्रिय तिष्य मिश्रक पर्यंत पर शिकार खेल रहे थे। जिस प्रकार एक स्म रामचन्द्र जी की बहका कर कहाँ-का-कहाँ ले गया था, उसी प्रकार एक स्म राजा देवनांप्रिय तिष्य को भी बहका कर जहाँ स्थिवर महेन्द्र खड़े थे, वहाँ ले खाया। राजा देखकर शांकित हुआ। स्थिवर ने कहा—"आओ तिष्य!"

'तिच्य' कहने से राजा ने उन्हें यस समका। स्थविर ने कहा— ''महाराज! हम धर्मराज बुद्ध के श्रावक हैं; श्रीर श्राप ही पर अनुग्रह करने के लिए जम्बुद्दीप से यहाँ श्रापे हैं।''

यह सुन श्रीर मित्र महाराज श्रशोक का सन्देश स्मरण कर राजा ने निश्चय किया कि ने सचमुच भिन्न हैं। साथी भिन्नुश्रों की श्रीर देख, राजा ने पूछा—"य सब कब श्राये ?"

१ मोद्दा की सीदी पर उस अवस्था को पहुँच जाना कि फिर दुवारा संसार में ग्राना राम्भव न रहे।

२ ज्येष्ठ ( कम-से-कम दस वर्ष का ) मित्तु स्थविर कहलाता है ।

३ प्रजल्या ग्रहण कर लेने पर भी जिसकी 'उपसम्पदा' नहीं हुई है, वह श्रामणोर कहलाता है।

स्थिवर ने उत्तर दिया-"मेरे साथ ही।"

राजा--- "क्या जम्ब्रद्वीप में इस प्रकार के श्रीर भी भिन्नु हैं।"

स्थितर—"जम्बुद्धीप काषाय वस्त्र से प्रज्यित है। वहाँ इस समय बहुत सारे त्रिविद्य (तीनों विद्यात्रों के जानने वाले ) सिद्ध, दिव्य श्रवणशक्ति वाले श्रद्धित भिष्ठ रहते हैं।"

राजा-"भन्ते ! श्राये कैसे ?"

स्थविर-''न जल से, न स्थल से।"

राजा ने समझ लिया कि श्राकाशमार्ग से श्राये।

महास्थिविर ने राजा की परीका जैने के जिए पूछा---''राजन् ! इस वृच का क्या नाम है ?''

राजा--- "भन्ते ! इस युच का नाम श्राम्न है।"

स्थविर-''राजन् ! इस वृत्त को छोड़कर श्रीर भी श्राग्र-वृत्त हैं।''

राजा-"बहुत से श्राम्न-बृच हैं।"

स्थिवर—"राजन्! इस ग्राग्न-वृक्ष की तथा श्रन्य श्राग्न-वृक्षों की छोड़कर पृथ्वी पर श्रीर भी वृक्ष हैं।"

राजा-"भनते ! बहुत हैं, किन्तु वह आग्र के नहीं।"

स्थविर—राजन् ! इन श्रनाम्रवृत्तों श्रीर श्रन्य श्राग्र-वृत्तों की छोड़-कर भी पृथ्वी पर क्या कोई वृत्त हैं ?''

राजा-"भन्ते ! यही एक बृच है।"

स्थावर समक्त गये कि राजा बुद्धिमान् और पण्डित है।

इसी प्रकार और भी कई प्रश्नों द्वारा राजा की बुद्धि की जाँच करके स्थविर ने राजा को हस्तिपादोपम सुन्त का अपदेश दिया। यही उपदेश भगवान् बुद्ध के जीवन काल में श्रायुष्मान सरिपुत्र ने श्रायस्ती के लोगों को दिया था।

प्रातःकाल ही राजा स्थिविरों के पास फूल लेकर पहुँचा, फूलों से उनकी प्जा कर उसने पूजा—''ग्रानन्द्रपूर्वक तो रहे ? उद्यान श्रनुकूल तो है ?'' स्थिवरों ने कहा—"महाराज! हम सुख से रहे, श्रीर उद्यान यतियों के श्रमुकृत है।"

तब राजा ने पूछा--''क्या संघ के लिए स्राराम या विहार महरा करना योग्य है ?''

योग्य और अयोग्य के ज्ञाता स्थविरों ने बुद्ध द्वारा वेखुवनाराम के प्रति-श्रहण का वर्णन करके कहा—"हाँ! योग्य हैं।"

इसे सुन राजा और ग्रन्य लोग बड़े सन्तुष्ट हुये ।

तब स्थिवरों की वन्दना करने के लिए पाँच सी खियों सिहत श्रमुला देवी भी धाई। उन पाँच सी खियों के साथ श्रमुला देवी ने राजा से कहा —"हे देव! हम भिज्ञुणी बनाना चाहती हैं।"

राजा ने स्थिवरों से प्रार्थना की-"श्राप इन्हें भित्तु ही बनावें ।"

स्थिवर ने राजा को उत्तर दिया—"हमें, खियों को भिष्युणी बनाने की खाज़ा नहीं। पाटलिपुत्र (पटना) में संघिमित्रा नाम से विख्यात मेरी छोटी बहन एक बहुश्रुत भिष्युणी है। बाप हमारे पिता राजा श्रशीक के पास सन्देश मेर्जे कि संघिमित्रा महाबोध दृष्ण-राज की दिष्यि शाखा को श्रेष्ठ भिष्युणियों सहित यहाँ खा जाय। बही स्थिविरी खाकर इन खियों को भिष्युणी बनायेगी।"

### × × ×

महाबोधि और स्थिवरी को मैंगाने के सम्बन्ध में स्थिवर महा-महेन्द्र की श्राला का स्मरण कर उसी वर्षा काल में एक दिन राजा ने श्रमात्यों से सलाह करके श्रपने भानजे ऋरिष्ट श्रामात्य को उस कार्य पर नियुक्त करने का विचार किया। राजा ने उसे बुलाकर पृञ्जा— "तात! महाबोधि श्रीर संधिमश्रा के लाने के लिए धर्माशोक के पास जा सकते ही?

'हे सम्मानदाता! उनको वहाँ से यहाँ खाने के खिए जा सकता हूँ, किन्तु वहाँ से यहाँ लौट आने पर सुभे ,प्रवित होने की आज्ञा मिले।' "ऐसा ही होगा" कहकर राजा ने उसे भेजा।

महा श्ररिष्ट भानजे ने राजा धर्माशोक के पास पहुँच राजा का सन्देश श्रर्पण कर फिर स्थविर का सन्देश कहा—

"राजश्रेष्ठ ! श्रापके मित्र देवानांपिय तिष्य के भाई की स्त्री प्रज्ञज्या की इच्छा करती हुई नित्य ही संयमपूर्वक रहती है। उसको प्रज्ञजित करने के लिए भिचुणी संघमित्रा श्रीर उनके साथ महाबोधि की दक्षिण शाखा भी भेज दें।"

उसने स्थविर का यह वचन स्थविरी संघमित्रा से भी कहा। स्थविरी ने स्थविर के इस विचार को राजा ग्रशोक के पास जाकर कहा।

राजा बोला—''श्रम्म! तुम्हें भी न देखकर पुत्र श्रांर नाती के वियोग से उत्पन्न शोक को मैं कैसे सहूँगा ?''

स्थविरी ने उत्तर दिया—"एक तो भाई की म्राज्ञा है। दृसरे प्रविश्वत होने वाले बहुत हैं। इसिलए मेरा वहाँ जाना ही योग्य है।"

महादेव श्रमात्य की राथ से राजा ने संघ से पूछा--''भन्ते ! लंका में महाबोधि भेजनी चाहिये, श्रथवा नहीं ?''

स्थविर मोग्गाबियुत्त ने उत्तर दिया—''भेजनी चाहिए।'' राजा सुनकर सन्तुष्ट हुआ।

ग्रारिवन शुल्क पत्त की पूर्णिमा के दिन महाबोधि की एक शाखा लंका पहुँची। दो सप्ताह बाद प्रारिधन कृष्ण पत्त की चतुर्दशी के दिन उसे सुन्दर रथ में स्थापिड कर उसकी पूजा की गई। फिर एक सुन्दर मगडप बनवाया गया और क्वार्तिक शुक्त पत्त को प्रतिपदा के दिन महाशाज वृत्त के नीचे पूर्व की श्रोर महाबोधि की स्थापना कर प्रति दिन उसकी श्रनेक प्रकार की पूजा होने लगी।

महाबोधि के आगमन के सन्नहवें दिन उसमें नये श्रंकुर निकल आये। महीपति ने उसे अपने राज्य में प्रतिष्ठित कर नाना प्रकार से उसकी पूजा कराई। बारह सो वर्ष सं श्रनुराधपुर ( लंका ) में प्रतिष्ठित महाघोधि संसार का शायद सब से पुराना ऐतिहासिक वृत्त है। वह इस बात का प्रतीक है कि भारत में न तो श्रव मूल बोधिवृत्त रहा श्रोर न वह ज्ञान ही जिसे तथागत ने बोधिवृत्त के नीचे प्राप्त किया था, किन्तु लंका में न केवल उस बोधिवृत्त की शाखा लहलहा रही है, बल्कि तथागत का वह धर्म भी फूल-फल रहा है, जिसकी महामहेन्द्र ने स्थापना की थी।

× × ×

श्रवनी सम्पूर्ण श्रायु का जगभग श्राधा भाग खंकावासियों के हित में विताकर चैत्य पर्धत पर वर्षों वास करते हुये साठ वर्ष की श्रायु में महस्थविर ने निर्वाण प्राप्त किया। श्रनुराधपुर की चण्प-चण्पा ज़मीन खंका-चासियों को महास्थिविर श्रीर उनके उपकारों का स्मरण कराती है।

जिस स्थान पर ऋषि महेन्द्र की देह का श्रन्तिम संस्कार हुश्रा था, कृतज्ञ सिंहज जाति श्राज भी उस स्थान को इसिभूसंगज (ऋषि-भूमि-श्रंगन) ऋहती है श्रीर बहाँ श्रद्धा के फूज चढ़ाती है।

# 25

### चिनिया बाबा

कुछ वर्ष पूर्व में साल में एक दो बार कुसीनगर हो आया करता था, किन्तु इधर जबसे राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के जुये में जुता, कुसी-नगर न आ पाया। लगभग छ:-सात वर्ष बाद प्रथ महास्थविर चन्द्र-मणी का 'आज्ञापत्र' मिला कि कुसीनगर हो आखो। चार-पाँच दिन बहाँ रहकर आज हो वाषिस लीट रहा हूँ।

अधिकांश पाठक यह जानते होंगे कि देवरिया से याहस मीज और गोरखपुर से बत्तांस मील को दूरी पर साथा-कुं घर नाम का जो स्थान है, बही भगवान् बुद्ध की परिनिर्वाण-भूमि है। माथा-कुं घर शब्द की ठीक ब्युत्पत्ति ज्ञात नहीं। कुछ लोग उसे मृतकुमार-मतकुमार-माथा कुं घर समभते हैं। श्रारम्भ में विद्वानों को इस स्थान के भगवान् बुद्ध की परि-निर्वाण-भूमि होने में संदेह था। बाद में जब माथाकुं घर के विशाल-स्तूप में से एक कलसा और ताज्यप्य मिला, जिस पर खिखा हुआ था कि यहीं परिनिर्वाण-स्तूप है, तो विद्वानों का संदेह मिटा।

महापरिनिर्वाण-स्तूप से कोई डेह मील की ही दूरी पर वह स्थान है जिसे आसपास के लोग 'रामा-भर' कहते हैं। बोडों के अनुसार यह सुकुट चैरप है और यहीं भगवान् बुद्ध की दाह-किया हुई थी। कुसी-नगर के तीर्थ-यात्री 'रामा-भर' भी प्रायः जाते ही हैं।

ं सिद्धों की एक छोटी-सी पहाड़ी । चारों ओर खासा जंगल । ऊपर विशाल वरगद का पेड़ । यही 'रामा-भर' है । यहाँ कौन रहता है ? श्रनेक जंगली जीव-जन्तुग्रों के बीच चीन-देश के एक ग्रौर श्रकेले बौद साधु, जिन्हें श्रासपास के लोग 'चिनिया बाबा' कहते हैं।

गाय-बैंल चराने वाला जो लङ्का हमें 'रामा-भर' का रास्ता दिखाने के लिए साथ था, मैंने उसी से चिनिया-बाबा के वारे में पूका — चिनिया-बाबा श्रभी हैं न ?

"et",

"गाँव में भिन्ना माँगने ग्राते हैं ?"

"इधर उन्होंने अपने सब दाँत तुड़ा दिए हैं जिसमें दाल, भात, रोटी न खानी पड़े।"

''तब क्या खाते हैं ?''

"यही संतरे और दूसरे फल ?"

"कहाँ से पाते हैं।"

"आ जाते हैं।"

मेरा कुत्तृहल बढ़ा। अजब आदमी हैं, 'चिनया बाबा' संतरे खाने के लिए दाँत तुड़ा डाले!

बात करते-करते हम उत्पर जा पहुँचे। देखा चिनिया बाबा' अपनी कुटिया में नहीं हैं। दरवाजे पर ताले का लगा होना भी उनके न होने का प्रमाग नहीं। कभी-कभी वह भीतर बैठकर भी बाहर ताला लगा लेते हैं और प्रायः बरगद की टहनियों के बीच बहुत उत्पर जो उन्होंने अपने लिए एक 'घोंसला' सा बना रखा है, उस पर चढ़े रहते हैं।

सौभाग्य से बह दूसरी श्रोर छोटे-से छुएं पर नहाते हुए दिखाई दे गए। नहाना समाप्त हो चुका था। कपड़े बदल रहे थे। मैंने सोचा, यहीं खड़े रहकर उनके श्राने की प्रतीचा की जाय।

गानर हाथ में लिये हुए बह दौड़ते हुए उस पहाड़ी-सी पर चढ़ आए। हमें रस्ते में खड़े देखकर थोड़ी देर के लिए रुके। बोले—

''सिलोनी बाबा ?''

<sup>&#</sup>x27;'नहीं।''

''बरमी बाबा !''

''नहीं''

"तो ?"

"हिन्दुस्तानी।"

उन्हें जैये विश्वास नहीं हुआ। हिन्दुस्तान में बौद साधु कहाँ हैं। बिना कुछ कहे-सुने उत्पर चढ़ गए।

मुके कुछ ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी एक्स्प्रेस द्रेन को गलती से पैसेंजर गाड़ी समक्त लिया श्रीर मैं प्लेटफार्म पर उसके श्राकर खड़े होने की प्रतीका करता रहा। वह श्राई श्रीर बिना प्लेटफार्म पर स्के चली गई।

किन्तु थोड़ी ही देर में देखता क्या हूँ कि चिनिया-याया ढंग से कपड़ा पहने नीचे उत्तरे चले आ रहे हैं। उन्हें उत्तरता देख हम भी चलते-चलते रुक गए।

चिनिया नाबा ने श्रव फुरसत से बालचीत शुरू की। मेरे बारे में कहाँ से आया हूँ, ग्रीर कहाँ रहता हूँ इत्यादि जिज्ञासा शान्त करने के बाद रेज के किरायों के बारे में पूछने जगे। श्रमुक जगह का पहले हतना किराया था, श्रव कितना होगा? में हेदा, हुगुना करके छंदाजे से बताता गया। फिर चीजों के बारे में पूछने जगे—किस चीज का नया भाव है? साग, सब्जी, मक्षई, ज्वार, बाजरा का भाव उन्हें ज्ञात था। में सोचता था कि इन्हें इन सबसे क्या मतजब, क्योंकि उनके मुँह में सचमुच एक भी दाँत नहीं था। मैंने पूछा—बाबा! दाँत क्यों निकजवा दिए।

''तो श्रब खाते क्या हैं ?''

"मकई, ज्वार, बाजरा सब-कुछ खाते हैं।"

मैं हैरान था। मुँह में एक दाँत नहीं श्रीर "मकई, ज्वार, बाजरा, सब कुछ खाते हैं!" चिनिया बाबा—"पहले छ: महीने नहीं खा सकते थे। पचता नहीं था। श्रव सब कुछ पचता है।"

खाद्य-पस्तुन्त्रों के भावों के बारे में उनकी प्रबल जिज्ञासा का चर्य मेरी समक्त में आया।

बीच में मैंने लैंप जलाने के बारे में पूछा । बोले-तेल बहुत महारा है । इसलिए नहीं जलाते हैं ।

ऐसा लगा कि वह प्रातःकाल एक बार भोजन बना लेते हैं छौर खा लेते हैं। जलावन की लकडियाँ उनको कुटि के इर्द-गिर्द एक सिल-सिले से रखी थीं।

उनका कहना था कि एक महीने तक यदि वह केवल पानी पीते रहें, तो मरेंगे नहीं।

मैं उनकी श्रायु की श्रोर देखता, जो लगभग ६० वर्ष के लगते थे, उनके वेदांती-मुँह की श्रोर देखता था जिसमें एक भी दाँत न था; उनके श्राहार की श्रोर देखता, जो मकई ज्वार, बाजरा श्रोर कहू या भंटे की तरकारी-भर था श्रीर देखता था उनके हृष्ट-पुष्ट मांसल शरीर को।

रह-रहकर यही प्रश्न उठता था कि इनके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है ? उत्तर यही मिलता कि शुद्ध खुली वायु में सोलह श्राने प्राकृतिक जीवन।

उस दिन गोरखपुर के श्रिकारियों ने चाहा था कि चिनिया बाबा वहाँ न रहें। चिनिया बाबा का उत्तर था कि इतने साँप-बिच्छू और दूसरे जंगली जानवर वहाँ रह सकते हैं, केवल में नहीं रह सकता।

चिनिया बाबा वर्षों से श्रवनी जगह पर मजे से रहते हैं श्रीर प्रसन्न-चित्त । उनका हँसना है कि एक मीख से सुनाई देता होगा ।

हम जीटे तो स्यस्ति हो चुका था। चितिया बाबा ऊपर खड़े-खड़े हमारी श्रोर देखते रहे श्रीर हम उनकी श्रीर। मेरे साथी वीरेन्द्र ने कहा—क्या दिक्य-दर्शन है!

## 20

# गांधीजी और समय का मृल्य

जिन जोगों को गांधीजी के श्रासपास रहने श्रथवा मेरी तरह दी-चार बार ही मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्हें गांधीजी के श्रन्य श्रनेक गुण दिखाई दिये हों श्रथवा न दिखाई दिये हों किन्तु उनका 'समय के मूल्य' का घनी होना दिखाई दिया ही होगा। व्यर्थ विचार श्रोर व्यर्थ वार्ताजाप ही में हमारे जीवन का श्रधिकांश समय नष्ट हो जाता है। गांधीजी श्रपने से श्रोर दूसरे से श्रपने हर मिनिट की प्री कीमत वस्तक करते थे।

में जब पहिली बार सेवामाम गया, तो मुक्ते याद है, मेंने मशु-वालाजी से पूछा—'बाए के दर्शन कव और कहाँ हो सकेंगे?' मशु-वालाजी ने उत्तर दिया—'धमी छः बजने वाले हैं। बापू ठीक छः बजे सैर को निकलते हैं।' मैं घड़ी लेकर बैंट गया। देखता नया हैं कि इधर मेरी घड़ी की दोगों सुह्यों ने एक सीधी लकीर बनाई और उधर लड़िक्यों के कन्धों पर हाथ रखे हुए बापु सड़क की और बढ़ते हुए दिखाई दिये।

उस समय मुक्ते ऐसा लगा कि एक सूर्य अस्त हो रहा है, और दूसरा उदय हो रहा है।

आदमी वर्षों से नहीं जीता। जो लोग सममते हैं कि बापू ७६ वर्ष की ही आयु में प्रस्थान कर गये अथवा वे १२४ वर्ष नहीं जीये वे गलती पर हैं। बापू सैकड़ों वर्ष जीए हैं। अपनी सैकड़ों वर्ष की आयु भोगकर भी उतना नहीं जी सकते जितना बापू श्रपनी ७६ वर्ष की श्रायु

एक ग्रादमी घोंकनी की तरह सांस लेता हुगा, व्यर्थ खाता-पीता हुग्रा श्रपना जीवन व्यतीत कर देता है। वह जीना भी कोई जीना है!

प्रत्येक च्रण के प्रति पूरी जागरूकता, प्रत्येक कल्याणकारी भावना के प्रति पूरी संवेदनशीलता का ही नाम जीना है। बापू का जीना ऐसा ही जीना था।

धम्मपद के सहस्सवगा की कुछ गाथाएँ इस प्रकार हैं—
योच वस्ससतं जीवे दुम्लीको श्रसमाहितो ।
एकाहं जीवितं सेटयो सीखवन्तस्स कायिनो ॥
योच वस्ससतं जीवे दुप्पञ्जो श्रसमाहितो ।
एका हं जीवितं सेटयो प्ञ्जावन्तस्स कायिनो ॥
योच वस्ससतं जीवे कुसीतो हीनवीरियो ।
एकाहं जीवितं सेटयो विरियमारभतो दल्हं ॥
योच वस्ससतं जीवे श्रपस्मं उद्यब्यं ।
एकाहं जीवितं सेटयो परसतो उद्यब्यं ।
योच वस्ससतं जीवे श्रपस्सं श्रमतं पदं ।
एकाहं जीवितं सेटयो परसतो श्रमतं पदं ।
एकाहं जीवितं सेटयो परसतो श्रमतं पदं ।
योच वस्ससतं जीवे श्रपस्सं श्रमतं पदं ।
योच वस्ससतं जीवे श्रपस्सं धम्ममुक्तम ।
एकाहं जीवितं सेटयो परसतो धम्ममुक्तम ।

[ दुराचारी और श्रसमाहित ( एकामतारहित पुरुष ) के सौ वर्ष के जीवन से सदाचारी और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है ॥१॥ दुष्मज्ञ और श्रसमाहित के सौ वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यान का एक दिन का जीना श्रेष्ठ है ॥२॥ श्रालसी और श्रनुवोगी के सौ वर्ष के जीवन से दद उद्योग करने वाले का एक दिन का जीना श्रेष्ठ है ॥३॥ ( सांसारिक वस्तुओं के ) उत्पत्ति श्रोर विनाश पर विचार न करते हुए सो वर्ष के जीवन से इन पर विचार करते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ

है।।४।। असृत पद (निर्वाण) को न देखते हुए सौ वर्ष के जीने से असृत पद को देखते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ट है।।४।। उत्तम धर्म को बिना जाने सौ वर्ष के जीने से उत्तम धर्म का जानकार होकर एक दिन का जीना श्रेष्ट है।।६।।

# 58

# भाई परमानन्द

श्रभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ, पत्रों में पढ़ा था कि भाई परमा-नन्द जी लाहीर के हत्याकाण्ड के दिनों में हरिद्वार या देहरादृन में थे श्रीर श्रम जालन्धर में सुरचित हैं।

श्रीर यह क्या? कुल दो ही दिन के भीतर पढ़ा कि भाई जी का जालन्धर में स्वर्गवास हो गया! कौन जानता है कि कल ही मरना हो।

> श्रागाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं, सामान सौ वरस के कल की खबर नहीं।

इन पंक्तियों के लेखक को देवता-स्वरूप भाई प्रमानन्द का विद्यार्थी रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जुका है। वे लाहौर में कौमा महाविद्यालय (नेशनल कालेज) में यूरोपियन-इतिहास के प्रोफेसर थे। उस दिन किसी ने दिल्ली में मेरा परिचय देते हुए कहा कि भाई प्रमानन्द के दो शिष्यों में से एक सरदार भगतसिंह हिंसा के मार्ग के श्रनुयायी बन गये, दृसरा श्रानन्द कौसल्यायन श्राहंसा के मार्ग का। सचमुच भाई परमानन्द की देशभक्ति हिंसा श्रोर श्राहंसा के वादों से उपर की चीज थी।

जिन दिनों हम उनसे पढ़ते थे, शायद ही कभी कोई जड़का उनके हाथों फेल हो पाता। इस में से नो नम्बर तो बहुत जड़कों को मिल जाते थे। जरा-सा भी कुछ पढ़-लिख आता तो भी आठ नम्बर मिल जाते। वे कहा करते थे कि विद्यार्थी की असली परीचा जीवन में होती है; जिसे पास होना होगा पास होगा, जिसे फेल होना होगा फेल होगा, मैं क्यों किसी को पास-फेल करूँ ?

उनके व्याख्यान कालेज के शुष्क व्याख्यान न होते थे। जिस दिन गोरिबाइडी श्रीर मेज़िनी जैसा कोई प्रकरण श्रा जाता, उस दिन विद्या-र्थियों के गोंगटे खड़े हो जाते।

अपने जीवन के आरम्भिक वर्षों में वे आर्थ-समाज के मिशनरी की है सियत से विदेशों में आर्थ धर्म का प्रचार करते रहे, उसके बाद अगड-मान के 'काला-पानी' में। १६२२ के असहयोग-आन्दोलन के समय से वह राष्ट्रीय-महाविद्यालय के लगभग अन्तिम दिनों तक उसमें प्रोफे-सर रहे।

भाई जी की राष्ट्रीयता किसी एक राजनीतिक दल-विशेष की राष्ट्री-यता नहीं थी। अपने जीवन के पिछलों कुछ वर्षों में उनका मत रहा कि महारमा गान्धी के नेतृत्व में, हमारी कांग्रेस सुस्लिम तृष्टिकरण की नीति के गलत रास्ते पर जा रही है। उन्होंने गांधी जी की और कांग्रेस की कड़ी-से-कड़ी आलोचना की—इतनी कड़ी कि देशभक्ति के कुछ टेकेदार लोग उन्हें देश का शमु ही कहने और समक्तने जग गये।

प्रयाग से ही किसी समय प्रकाशित होने वाले 'हिन्दुस्तान' नाम के साप्ताहिक में एक बार किसी ने भाई परमानन्द की अनेक गालियाँ देते हुए एक लेख छाप दिया था, और उसका लेखक बना दिया था, भिन्न आनन्द कौसल्यायन एम० ए० की। तब मुक्ते सम्पादक की कान्नी कार्रवाई की धमकी देकर प्रज्ञा पना था कि यह कौन है जो सिन्न भी है, श्रानन्द कौसल्यायन भी है, एम० ए० भी है ( मैं एम० ए० नहीं हूँ ) और मुक्तसे भिन्न भी है। सम्पादक की चमा-याचना करनी पड़ी थी।

श्राज न जाने कांग्रेस में कितने लोग हैं जो कांग्रेस की मुस्लिस-तुष्टिकरण नीति से श्रसन्तुष्ट हैं, श्रीर खुले श्राम उसकी श्रालीचना करते हैं। किन्तु ऐसे लोगों के श्रमणी थे देवता-स्वरूप भाई परमानन्द ही। हाँ, उनसे शायद यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई कि वह कांग्रेस के यन्दर नहीं रहे, कांग्रेस के बाहर रहकर कांग्रेस की कटु त्र्यालोचन करते रहे।

इसका परिणाम यही होगा न कि 'कांग्रेस-भक्तों' की सूची में देवता-स्वरूप भाई परमानन्द का नाम न खिखा जायगा ? तो क्या देश-भक्तों की सूची से भी इतिहास उनका नाम मिटा सकेगा ?

उनकी स्मृति को वार-बार नमस्कार है।

# ZZ

## दस रुपये का नोट

सन् २६ की बात है। वच्छोबाली आर्यसमाज (लाहौर) में एक क्याख्यान सुना था, पिएत धर्मेन्द्रनाथ तर्कशिरोमिशा का। "में रुपयों का हिसाब-किताब का हिसाब-किताब लिखने में लगा रहूँ तो फिर आत्मा की उन्नति-श्रवनित का हिसाब की रखेगा ?" मुक्ते बात बड़े पते की लगी। रुपये होते तो रुपयों का हिसाब किताब रखने की चिन्ता होती, हाँ आत्मा का हिसाब-किताब रखने की चिन्ता श्रवश्य सवार हो गयी।

बहुत वर्षों बाद गांधीजी का जिखा कहीं पढ़ा—"जो पाई तुम्हारी जेब में आये-जाये उसका हिसाव श्रवश्यमेव एका जाय ।"

· दो विरोधी मत सामने थे। मैंने मध्यम मार्ग निकाला—निजी पैसों का हिसाब-किताब न रखना, सार्वजनिक पैसों का दिसाब-किताब प्रवर्य रखना।

बहुत दिन ऐसे ही चलने पर बात समक्त में श्रायी कि हिसाब के मामले में निजी श्रीर सार्यजनिक कुछ नहीं होता। हिसाब हिसाब है। जो खादमी निजी पैसे बेहिसाब खर्च करता है, वह सार्यजनिक पैसे भी बेहिसाब खर्च कर सकता है। फिर यदि निजी पैसे श्रीर सार्वजनिक पैसे पृथक्-पृथक् न रखे जायं, तो एक हिसाब न रखने पर दूसरा हिसाब भी घपले में पड़ जा सकता है। इसलिए श्रमुभव की पाठशाला में सीखे पथे इस पाठ के श्रमुसार मैंने—क्या निजी श्रीर क्या सार्व-

जिनक-पाई-पाई का हिसाब रखना आरम्भ किया।

लोग अपनी-अपनी दैनंदिनी अर्थात् डायरी से शाम को मेंट करते हैं, तो उसमें तरह-तरह की बातें दर्ज रहती हैं। कोई आत्मा की उन्नति-अवनति का लेखा रखता है, तो कोई जो दिन में देखता-सुनता है उसे दर्ज कर लेता है। मेरी डायरी में रहते हैं केवल रूपथे-श्राने-पाई।

श्रभ्यास श्रादमी की प्रकृति का दूसरा नाम है। चाहता हुँ कि मेरे श्रासपास के लोग भी हिसाब रखा करें, किन्तु जिसे देखता हूँ उसे ही श्रालस्य माल्म देता है। एक मैं हूँ कि दिन में कई बार हिसाब लिखता हूँ श्रीर रात में बिना रोकड़ मिलाये सो ही नहीं सकता।

विनयों की बात प्रसिद्ध है कि वह एक पैसे की रोकड़ मिलाने के लिए चार धाने का तेल खर्च कर सकते हैं। घपनी भी रोकड़ कभी-कभी नहीं मिलती, और विना रोकड़ मिलाये कुछ पैसे बट्टे खाते लिखकर भी सो ही जाना पड़ता है। तो भी रोज-रोज विना रोकड़ मिलाए न सोने से अपनी हिसाब करने और रखने की धादत पड़ गयी है और कुछ-कुछ स्वभाव में परिणत हो गयी है।

इसी महीने की छाठ तारीख को हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्त श्री वियोगी हिर जी के साथ मैं पटने से लौट रहा था। वियोगी हिर जी ने अपना टिकट और अपने ज्येष्ठ पुत्र 'शिशु' का टिकट पहले ही ले लिया था। सुक्ते जमशेदपुर जाना था। इसलिए उनके साथ टिकट न लेकर आज ही प्रातःकाल खरीदा। इस यात्रा में क्योंकि मैं हरिजी के साथ था और सम्मेलन के काम से था इसलिए हरिजी के साथ मेरा भी हिसाब चिरंजीव भगवतदत्त 'शिशु' ही रख रहे थे। मेरे बारे में ते न था कि सुगलसराय तक हिर जी का साथ दूँगा अथवा प्रयाग तक साथ चल सकूँगा। वार-वार टाइम-टेशल देखकर ते किया जा रहा था कि मैं किसी गाड़ी से सुगलसराय से सीधा जखनऊ भी जा सकता हूँ

या नहीं ? इस वीच श्री भगवतदत्त ने कहा— "तो अपना हिसाब तो कर लें।"

"हाँ यह आवश्यक है।"

"लों यह टिकट के पैसे ले लें।"

उन्होंने एक दस रुपये का नोट दिया। वह मेरे हाथ में ही था तब तक भगवतदत्तजी बोले—"राहुलजी की आत्मकथा का क्या दाम होगा ?"

"ठीक याद नहीं। दस रुपये के भीतर होगा।"

"ग्राप मेरे लिए एक प्रति भिजवा सकेंगे ?"

"में दिल्लो जा ही रहा हूँ। खेता आऊँगा।"

"तब लेते छाइयेगा।"

"पुस्तक सचमुच मैंगानी है तो दस रुपये लगे हाथ दे दो। उससे तबियत पर एक भार पड़ जायगा श्रीर पुस्तक लानी न भृत्ँगा।"

भगवतदत्त ने तुरन्त दस रूपये निकाल कर दे दिये। मेरे रात के हिसाब की रोकड़ लिखी थी ११७।=)॥ (एक सो सतरह रूपये छुः आने तीन पैसं)। उनमें दस रूपये और दम रूपये छुल बीस रूपये यहं मिले। जोड़ हुआ १२०।=)॥ (एक सो सेंतीस रूपये छु: आने तीन पैसे) किन्तु यह क्या, मेरे बढ़वे में होते हैं छुल एक सो सत्ताईस छुः आने तीन पैसे। किन्तु यह क्या, मेरे बढ़वे में होते हैं छुल एक सो सत्ताईस छुः आने तीन पैसे। धभी तो भगवतदत्त ने दस-दस रूपये के दो नोट दिये हैं। एक कहीं उधर-उधर रखा गया होगा। किन्तु कहाँ रखा गया? जिस बिस्तरे पर बैठे थे उसकी सारी नंगा-फोली ले डाली। दस रूपये के नोट का कहीं पता नहीं था। वहाँ बैठे हम तीनों के श्रीतिरक्त एक और सजन थे। वह भी तलाश में शामिल हुए। परन्तु दस रूपये का नोट था कि 'पर' लगा कर उड़ गया था। गया तो कहाँ गया? खिड़की से बाहर चला गया? किन्तु हवा तो बाहर से अन्दर आ रही थी। जब तक जान-चुककर बाहर न फेंक दिया गया हो

त्तव तक उसके बाहर जाने की सम्भावना न थी। तो ग्रास्तिर गया कहाँ? राहुल जी की एक बात याद है। कहते थे- "कमरे में ताला लगाकर बखना चाहिये। चीजें चोरी चली जाने की उतनी चिन्ता नहीं, चिन्ता है. बहधा अनेक लोगों को मन में चोर बनाना पड़ता है। पता नहीं हरि जी क्या सीच रहे होंगे। भगवतदत्त उनका कुन्दन-सा तपा हन्ना ज्येष्ठ पत्र । वह दस रुपये लेगा ! छि: ऐसे विचार को भी मन में स्थान देने से पाप लग सकता है। मैं नहीं जानता कि हिर जी क्या सोच रहे हैं---क़क़-न-क़क़ अवश्य, अधिक चिन्तित न सही चिन्ताशील तो हम सभी थे। रुपयों से ज्यादा हैरानी इस रहस्य की थी कि आखिर रुपये क्या हो गये ? मेरे मन में एक-आध बार आया कि है तो 'शिशु' किन्त भगवतदत्त ने ही सभे छकाने के लिए नीट की कहीं इधर-उधर न रख दिया हो! किन्तु उसके चेहरे की सर्वाधिक चिन्ता मेरी इस ग्राशंका को दर करने के लिए पर्याप्त थी। एक बार मैं बाथ रूम की श्रोर बढ़ा तो साथ बैठे सजन की खुली जेब पर नजर पहुँची। वहाँ एक नोट सा कुछ दिखाई दिया। कहीं यही तो अपना नोट नहीं ? हो भी तो उस हैट कोट-पैन्टधारी सजन से जो चार श्रंग्रेजी किताबें हाथ में लिये थे पूछा थोड़े ही जा सकता है। हाँ कोई गरीब आदमी होता तो बात इसरी थी। उस की तो नंगामीली तक ली जा सकती थी!

तब नोट गया तो कहाँ गया ? मैं थार-बार अपने नोटों को गिनता कि कहीं गिनती में तो हर बार कोई गलती नहीं होती जा रही है। कुल जमा एक सौ सत्ताइस रुपये के दस बारह नोटों को ही तो गिनने की बात थी। ऐसी भी क्या गलती ! ऐसा भी क्या अन्धेर कि हर बार गलती हो लाय।

ती ध्राखिर क्या हुआ ? इस रुपये का नीट गया कहाँ ?

हर चीज की कोई हद होती है। द्वंढते-द्वंढते जब हम थक गये, जहाँ तिनक सम्भावना नहीं थी, ऐसी सब जगहों की भी अच्छी तरह देख-भाज जिया तो हारकर मैं सो गया। त्राज के दिनों में दस रुपये की गिनती ही क्या है, किन्तु उनका खोया जाना—खोया जाना ही नहीं हु मन्तर हो जाना !

कैर सोने का इरादा करते ही नींद श्रा गयी। कोई एक घरटे बाद श्राँख खुली। मैंने तुरन्त ताली बजाई। यह इस बात का संकेत था कि रुपये मिल गये। हरिजी बोले—"कहाँ ?"

"प्रातःकाल जो टिकट दस रुपये का लिया है, वह पैसे तो लिखे ही नहीं गये।"

"यहचापकी मौतिक खोज नहीं है। भगवतदत्त इस से पहले ही पता लगा खुका है।"

"मैं ही नहीं, मेरे साथ सभी मेरी इस भूल पर दंग थे। किन्तु श्रव हम सब प्रसन्न थे श्रीर थे निश्चिन्त!

## 93

## बुद्ध और गांधी के जांतिम संस्कार

नागिरी प्रचारियों सभा द्वारा प्रकाशित शब्द-सागर ही शायद हिन्दों का सब से बड़ा कीप है। उस में १३११४ शब्द होंगे। किन्तु इतने हजार शब्दों में वया एक भी शब्द ऐसा है जो इस देश की वेदना की उस तीवता को व्यक्त कर सके जो इस अपने राष्ट्र-पिता महातमा गांधी को गँवा कर हुई ?

कहा जाता है कि नाथूराम गोइसे एक पत्रकार रहा। इससे हर पत्रकार एजित है। सुनते हैं कि वह बाह्मण भी है, इससे दर बाह्मण जमीन में गड़ा जा रहा है। यह हिन्दू है; यह हर हिन्दू के लिए इस मरने की बात है। यह भारतीय है; भारत माता उस कर्जकी को जन्म देने के कारण अनुतस है। भारतीयता ही नहीं सारी मानवता पर लगे अभिशाप का दूसरा नाम है नाथूराम गोड़से।

हमें लगता है कि जिस प्रकार इस देश में कोई भी रायण कहलाना पसन्द नहीं करता, विभीषण कहलाना पसन्द नहीं करता है उसी प्रकार भविष्य में कोई अपना नाम नाथूराम भी रखना पसन्द न करेगा।

किन्तु इस महान् पातक का दूसरा पहलू भी है। इस पातक ने महान बापू को श्रीर भी महान सिद्ध कर दिया। देश में समकती हुई साम्प्रदायिकता की श्राग की शान्ति के लिए कदाचित स्वयं राष्ट्रिया की बलि श्रोचित थी। अब तो यह द्वेपाग्नि शान्त हो। धापू के बिलदान के बाद देश में जो-वुकु हुआ है वह सभी कुछ अभूतपूर्व है। बिलदान-दिवम से आज तक इस महान राष्ट्र ने ही नहीं अन्य राष्ट्रों ने भी 'हाम बापू' कह कर जितने टंडे सांस जिये उनते इससे पहले काहे को कभी किसी बड़ी-से-बड़ी विभृति की याद में भी जिये गये होंगे। यमुना तट पर का दाह-करण-संस्कार गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम में बापू की अस्थियों का प्रवाह और देश-भर की सभी पवित्र नदियों का बापू की भस्म का अधिकारी होना हमें भगवान् बुद्ध के अन्तिम संस्कार की याद दिलाता है। पाली वाङ्मय में इस प्रकार दर्भ है:—

### १-अन्तिम वचन

"तब भगवान ने प्रायुष्मान प्रानन्द से कहा—"ग्रानन्द ? शायद तुमको ऐसा हो—(१) स्रतीत शास्ता ( = चले गये गुरु) का यह उपदेश है, श्रव हमारा शास्ता नहीं है। श्रानन्द इसे ऐसा मत समभना, मैंने जो धर्म और विनय विहित किये हैं मेरे वाद तुम्हारे शास्ता (= गुरु) हैं।..........। (३) इच्छा होने पर संघ मेरे वाद छुंदे-मोटे भिन्न नियमों को छोड़ दे सकता है।"

तब भगवान ने भिन्नुयों को श्रामन्त्रित किया—''भिन्नुयो! यदि बुद्ध, धर्म-संघ में एक भिन्नु को भी खुद्ध शंका हो, तो पूद्ध लो। भिन्नुयो! पीछे श्रफसोस गत करना—शास्त्रा हमारे सम्मुख थे किन्तु हम भगवान के सामने छन्न पूछ न सके।''

किसी एक भी भिन्नु की कोई शंका न थी।

तब भगवान ने भिन्नुश्रों को श्रामन्त्रित किया—'हन्त! भिन्नुश्रों श्रव तुम्हें कहता हूँ। सभी संस्कार नारावान हैं। श्रवमाद के साथ (श्रावस्य-रहित होकर) जीवन के जन्म की प्राप्त करों।' यहीं तथागत के श्रन्तिम वचन हैं।

### २-- निर्वाश

तब भगवान प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए। प्रथम ध्यान से उठकर हितीय ध्यान को प्राप्त हुए।...चतुर्थ ध्यान से उठने के ग्रानन्तर भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। भगवान के परिनिर्वाण होने पर निर्वाण होने के साथ भीषण, लोम हर्षण भूचाल हुन्ना। देव दुन्दुभियाँ बर्जी। उस समय ब्रह्मा ने कहा—

'संसार के सभी प्राची जीवन से गिरेंगे। जब कि लोक में ऐसे बल-प्राप्त श्रद्धितीय पुरुष, 'तथागत, शास्ता, बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए।''

उस समय देवेन्द्र शक ने कहा—"अरे संस्कार उत्पन्न श्रीर नष्ट होने वाले हैं।

जो उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं, उनका शान्त होना ही सुख है।

भगवान के परिनिर्वाण हो जाने पर जो श्रवीतराग भिन्न थे, उन में कोई बाँह पकड़ कर क्रन्दन करते थे, कटे वृत्त के सहस्य गिरते थे, घरती पर जोटते थे—भगवान बहुत जरुदी परिनिष्टत हो गये। किन्तु जो वीतराग भिन्नु थे वह स्मृति—सम्प्रजन्य के साथ स्वीकार करते थे— 'संस्कार श्रनित्य, (वियोग का हो) थे कहाँ मिलेगा।'

तव त्रायुष्मान त्रानुरुद्ध ने भित्तुत्रों से कहा-"नहीं त्रायुसों। शोक मत करो, रोदन मत करो।"

भगवान ने तो आयुसों! यह पहिले ही कह दिया है—'सभी त्रियों से जुदा होना है।'

आयुष्मान अनुरुद्ध ग्रीर आयुष्मान आनन्द ने वह बाकी रात धर्म-कथा में विताई। तब आयुष्मान अनुरुद्ध ने आयुष्मान आनन्द से कहा—''जाओ, आयुस आनन्द! कुसीनारा में जाकर, कुसीनारा के मही से कहो—'विशिष्टी! भगवान परिनिद्यत हो गये श्रव जो तुम्हें करना उचित लगे वह करो।"

'अच्छा भन्ते'! कह आयुष्मान श्रानन्द स्सीनारा में प्रविष्ठ हुए।

उस समय किसी काम से कुसीनारा के मएल, संस्थागार (प्रजातन्त्र-सभा-भावन) में जमा थे। त्रायुष्मान त्रानन्द वहीं जाकर बोले—-''वाशिष्ठों! भगवान परिनिवृत हो गये श्रव जो तुम्हें करना उचित लगे वह करो।''

श्रायुष्मान श्रानन्द से यह सुना तो मछ, मछ-पुत्र, मछ-वधुयें, मछ-भायांथें दुष्मित हो कन्दन करने सगीं। कोई केशों को बिखेरकर रोती थीं, बाँह पकड़कर रोती थीं, कटे बृच को भांनि गिरती थीं, घरती पर सुचिठत-विसुचिठत होती थीं "— बड़ी जल्दी मगवान का निर्वाख हुआ, बड़ी जल्दी सुगत का निर्वाख हुआ, बड़ी जल्दी सोक-नेत्र श्रम्तर्थान हो गये।"

तब कुसीनारा के महों ने पुरुषों को आज्ञा दी—"तो भणे! कुसीनारा की सभी प्रकार की ग्रीध-मालायें और सभी वादों की जमा करो।"

तब कुसीनारा के मह गंधमाला, सभी वादों और पाँच हजार थान जोड़ों को लेकर जहाँ उपवस्त्वन था, जहाँ भगवान का शरीर था वहाँ गये। जाकर उन्होंने भगवान के शरीर को नृत्य, गीत-वाद्य माला, गंध से सत्कार करते पूजते कपड़े का मंडम बनाले दिन बिता दिया। तथ कुसीनारा के मह्यों के मन में श्राया—भगवान के शरीर के दाह करने को श्राज बहुत विकाल हो गया। श्रय कल भगवान के शरीर का दाह करेंगे। इस प्रकार कुसीनारा के मह्य सात दिन तक भवान के शरीर की सत्कार-पूजा ही करते रहे। सात दिन के बाद कुसीनारा के महलों ने नगर से उत्तर-उत्तर से ले जाकर जहां मुक्ट-बन्धन नामक मह्यों का चैत्य था, वहाँ भगवान का शरीर रखा। तब कुसीनारा के मह्यों ने श्रायुक्सान श्रानन्द से पृक्षा—

"भन्ते ! ग्रानन्द ! हम तथागत के शर्शर को कैंमे करें ?"

"विशिष्ठों! जैमें चक्रवर्ती राजा के शारीर को करते हैं वेसे ही तथा गत के शारीर को करना चिटिये।" "कैसे भन्ते ! चकवर्ती राजा के शरीर को कैसे करते हैं।"

"वशिष्ठो ! चक्रवर्ती राजा के शरीर को नये वस्त्र से लपेटते हैं; नये वस्त्र से लपेटकर धुनी रुई से लपेटते हैं। धुनी रुई से लपेटकर नये वस्त्र से लपेटते हैं। इस प्रकार लपेटकर तेल की लोह दोणी-(=दोन) में रखकर दूसरी लोह दोणी से डाँक कर, सभी सुगन्धित लकिड़ यों की चिता बनाकर राजा चक्रवर्ती के शरीर को जलाते हैं; जलाकर बड़े चौरस्ते पर उसका स्तूप बनाते हैं। हमें भी तथागत का स्तूप बनवाना चाहिये। वहाँ जो साला, गंध या चूर्ण चढ़ायेंगे, या श्रीभवादन करेंगे, या चित्त को प्रसन्न करेंगे, उनके लिए वह चिरकाल तक हित-सुख के लिए होगा।"

तथ कुसीनारा के मल्लों ने भगवान के शरीर को कोरे वस्त्र से लपेटकर धुनी रुई से लपेटा, धुनी रुई से लपेटकर कोरे वस्त्र से लपेटा फिर तांवे (= लोह) की तेलवाली कढ़ाई में रख (= चन्दन चादि) सुगंधित काष्टों की चिता बनाकर भगवान के शरीर को चिता कर रक्ला।

तब तब श्रायुष्मान महाकाश्यप ने, नहीं महतों का सुकुट-श्रन्थन नामक चैश्य था, जहाँ मगवान की चिता थी, वहाँ पहुँचकर चीवर को एक कंधे पर कर श्रंजित जोड़ तीन बार चिता की परिक्रमा कर सिर से वन्दना की। पाँच सौ मिचुशों ने भी एक कन्धे पर चीवर कर हाथ जोड़ तीन बार चिता की श्रदिच्या कर अगवान के चरणों में सिर से वन्दना की।

#### ३--दाह-क्रिया

श्रायुष्मान सहाकाश्यप श्रीर उन पाँच सी भिचुश्रों के वन्द्रना कर जैते ही भगवान की चिता स्वयं जल उठी। भगवान के शरीर की जो किही या चर्म मांस, नस, या चर्बी थी, उनकी न राख जान पड़ी

<sup>\*</sup>वर्तमान कुसीनगर—जिला गोरखपुर यू० पी०

न कोयला; सिर्फ अस्थियाँ ही बाकी रह गयीं, जैसे कि जलते हुए घी या तेल की राख (= छारिका जान पड़ती है न कोयला (= मिस् ) । भगवान् के शरीर के दम्ब हो जाने पर सेच ने प्राटुर्भूत हो आकाश से भगवान् की चिता को ठण्डा किया। कुसीनारा के महों ने भी सर्वगन्ध मिश्रित जल से भगवान् की चिता को ठण्डा किया।

तब कुसीनारा के मल्लों ने भगवान् की श्रस्थियों को समाह-भर संस्थागार में रखा उनकी पूजा की।

### ४- स्तूप निर्माण

राजा मागध श्रजातशत्रु वैदेहीपुत्र ने सुना—'भगवान् कुसीनारा में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। राजा मागध श्रजातशत्रु वेदेहीपुत्र ने कुसीनारा के महों के पास दूत भेजा—'भगवान् भी चित्रय थे, मैं भी चित्रय हूँ, भगवान् की श्रस्थियों में मेरा भी उचित हिस्सा है। मैं भी भगवान् की श्रस्थियों पर 'स्तूप बनाऊँगा श्रीर पूजा कहूँगा।'

वैशाली के लिच्छिनियों ने सुना। किपलवस्तु के शाक्यों ने सुना। ग्रह्मकप्प के बुलियों ने सुना। राम ग्राम के कीलियों ने सुना। वैठ दीप के ब्राह्मणों ने सुना। वावा के महों ने भी सुना।

ऐसा कहने पर इसीनारा के महलों ने उन संघों श्रीर गर्थों से कहा—'भगवान् हमारे श्राम चेत्र में परिनिवृत हुए, हम भगवान् की श्रिस्थियों का भाग नहीं देंगे।'

उनके ऐसा कहने पर द्रोग बाह्यण ने उन संघी श्रौर गर्गों से कहा---

श्राप सब मेरी एक बात सुनें। हमारे बुद्ध समावादी थे। यह ठीक नहीं कि उन उत्तम पुरुष की श्रस्थियाँ बाँटने में मारपीट हो, श्राप सभी एक मत होकर श्राठ भाग करें, दिशाशों में स्तूपों का विस्तार हो। बहुत से लोग बुद में प्रसन्न हों।'

'तो ब्राह्मण तू ही' भगवान् की श्रम्थियों की श्राठ समान भागों में विभक्त कर।'

'यच्छा भो !' कह बाह्मण ने भगवान् की ग्रस्थियों को न्नाट भागों में बाँट कर उन संबों से निवेदन किया—'त्राप सब ये कुम्म (धड़ा) सुक्ते दें; मैं कुम्म का स्तूप बनाऊँगा न्नीर पूजा करूँगा।

उन्होंने द्रोण बाह्यण को कुम्भ दे दिया।

पिष्पित्विचन के सीयों ने सुना।

'भगवान् की श्रस्थियों का भाग नहीं है। भगवान् की श्रस्थियाँ बट सुकीं। यहाँ से कीयला ले जाश्रो।'

वे वहाँ से कोयला ले गये।

राजा अजात शत्रु ने राजगृह में भगवान् की श्रास्थियों का स्तूप बनाया और एजा की।

वैगाली के लिच्छिवयों ने भी।

कपिखवस्तु के शाक्यों ने भी।

ग्रत्लकप्प के बुलियों ने भी।

रामगाम के कौलियों ने भी।

वेठ द्वीप के बाह्मसों ने भी।

बाबा के मल्लों ने भी।

कसीनारा के मल्लों ने भी।

द्रोग ब्राह्मण ने भी कुम्भ का।

विष्वतिन के मौयों ने भी कीयती का।

इस पकार चक्छण्मान (बुद्ध ) का शारीर सुसंस्कृत हुआ । देवेन्द्रों, नागेन्द्रों, नरेन्द्रों से प्जित तथा श्रेष्ठ मनुष्यों से प्जित हुआ, उसे हाथ जोड़कर वन्दना करो, सौ कल्प में भी बुद्ध होना दुर्लभ हैं।

काश ! बापू की राख पर भी देश के कोने-कोने में स्तूप बनवा दिये जा सकते !!!

# 38

### वैज्ञानिक भौतिकवाद और वौद्ध-दर्शन

दर्शन की जितनी भी विशेष परिभाषाएँ हैं वे किसी-न-किसी दर्शन-विशेष की ही परिभाषाएँ हैं। दर्शन की सामान्य परिभाषा है गहरा चिन्तन। किसी भी वस्तु अथवा किया के विषय में स्थूल, ऊपरी-दृष्टि से विचार न कर, गहराई से विचार करना।

चार आदमी हैं। चारों को एक पुस्तक दिखाई देती है। चारों कहते हैं कि पुस्तक है। यह हुआ स्थूल-विचार।

अब मान लीजिए कि चार आदिमयों में से एक आदिमी चश्मे का ज्यवहार नहीं करता और रोष तीन चश्मे का ज्यवहार करते हैं। बिना चश्मे वाली आँख को जो पुस्तक अथवा पुस्तक का जो स्वरूप दिखाई देता है, क्या चश्मे वाली आँखों को भी ठीक वही पुस्तक अथवा पुस्तक का ठीक वही स्वरूप दिखाई देगा ? निश्चय सं नहीं। तब प्रश्न उठता है कि वास्तविक अथवा। उसका यथार्थ स्वरूप कीन-सा है ? जो बिना चश्मे के दिखाई देता है, अथवा जो चश्मे बाली आँखों को दिखाई देता है ? फिर प्रश्न उठता है कि चश्मे वाली आँखों पर भी तीन नम्बरों के चश्मे लगे हुए हैं। तीन जनों को दिखाई देने वाली तीन पुस्तकों अथवा उन तीन-रूपों में से कीन-सी पुस्तक अथवा कीन-सा रूप यथार्थ है ? और क्या यह सम्मव नहीं कि यथार्थ स्वरूप किसी एक को भी न दिखाई देता हो ? क्योंकि चारों की आँखें सदोध हो सकती हैं। जिस ने चश्मा नहीं लगाया उसका यह मत्तव्य नहीं कि उसकी आँख सर्वथा निर्देष

ही है। जब चारों श्राँखें सदोष हैं, तो सर्वधा निर्दोष श्राँख से दिखाई देने वाजी पुस्तक अथवा उसका यथार्थ स्वरूप किसी को कैसे दिखाई दे सका है ? जब यथार्थ पुस्तक अथवा उसका यथार्थ स्वरूप किसी को दिखाई ही नहीं देता श्रीर जी-कुछ दिखाई देता है, वह यथार्थ पुस्तक अथवा उसका यथार्थ स्वरूप है ही नहीं, तो हमारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि इन दिखाई देने वाले विभिन्न स्परूपों के अतिरिक्त कोई एक वास्तविक पुस्तक है ही ? क्या यह सम्भव नहीं कि कहीं कोई भी पुस्तक न हो और इन दिखाई देने वाले भिन्न-भिन्न स्वरूपों के श्राधार पर ही हमने पुस्तक के अस्तित्व अथवा उसकी सत्ता की करपना कर जी हो ? पुस्तक-विशेष है, किन्तु उसका यथार्थ स्वरूप दिखाई नहीं देता, यह बात सत्य है, अथवा यह बात सत्य है कि पुस्तक विशेष है ही नहीं, किन्तु इन्द्रिय-जनित अनुभूति-मान्न के श्राधार पर हम पुस्तक के श्रस्तित्व की यथार्थ-सत्ता मान बैठे हैं ?

दर्शन की गली में चले जाने से स्थूल श्राँख को दिखाई देने घाखी भली-चंगी प्रतक ही श्राँख से श्रोमल हो गई।

संसार के बारे में जितने भी दार्शनिक दृष्टिकी सा है ने कम या अधिक मात्रा में कुछ एक थोर कुके हुए हैं, उछ दूसरी श्रीर। कुछ श्रात्मवाद श्रीर ब्रह्मवाद की श्रीर तथा कुछ यथार्थवाद श्रथवा भौतिकवाद की श्रीर। जो दार्शनिक मत जितना ही श्रिधक श्रात्मवाद श्रीर ब्रह्मवाद की श्रीर शुका हुशा है वह उतना ही श्रिधक बाह्म जगत से इनकारी है। उसके लिए ब्रह्म सन्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म है, जगत है ही नहीं। ब्रह्म तो स्वयं-सिद्ध है, किन्तु जगत का श्रिस्तत्व किसी भी प्रमास से सिद्ध नहीं होता।

जो दार्शनिक मत जितना ही अधिक यथार्थवाद अथवा भौतिकवाद की ओर सुका हुआ है वह उतना ही अधिक आत्मा, परमात्मा अथवा ब्रह्म के अस्तित्व से इनकारी है। इन्द्रियों के साचात-अनुभव में आने वाला जगत ही वास्तविक-लत्ता है, शेष्ट आत्मा, परमात्मा ब्रह्म, आदि सब मनुष्य की करपनाएँ हैं। जगत है, आतमा परमात्मा, बहा छछ भी है ही नहीं। जगत अनुभव सिद्ध है। आतमा, परमात्मा, ब्रह्म मनुष्य का अम-मात्र हैं।

वैज्ञानिक भौतिकवाद दो शब्दों से अहण किया जा सकते वाला एक प्रर्थ विशेष है। वैज्ञानिक का धर्थ सामान्य पाठक के लिए वही है जो अंग्रेजी शब्द साइंटिफिक (Scientific) का है, किन्तु यहाँ वैज्ञानिक शब्द खंग्रेजी शब्द खायलें किटल (Dialactical) के प्रर्थ में प्रयुक्त होता है। बौद्ध-दर्शन में 'विज्ञान' निरन्तर परिवर्तगणील तस्व, माना गया है। 'योगाचार' मतानुपायी दार्शनिकों के लिए 'विज्ञान' ही एक मात्र सिद्ध-तस्व हैं। 'विज्ञान' को अनित्य न मान कर 'नित्य' मान लिया जाय, तो उस से शंकर के ब्रह्मचाद की उत्पत्ति सहज ही में हो जाती है। किन्तु 'विज्ञान' यदि अनित्य नहीं है तो उसका अस्तित्व ही बौद्ध-दर्शन को अमान्य होगा। वैज्ञानिक भौतिक्ष्य वाद का 'वैज्ञानिक ' परिवर्तनशीलता के इस अपवाद-रहित नियम का ही द्योतक हैं। हिन्दी में इसे इस अर्थ में रूढ़ करने का अर्थ में समस्तता हूँ राहुल सांकृत्यायन को ही है।

दृसरा शब्द है 'भौतिकवाद'। 'भौतिकवाद' दर्शन शास्त्र के लिए कोई नया शब्द नहीं। भारतीय दार्शनिक विचारकों ने कुछ निन्दा-समक ध्वनि में 'जड्वाद' को इसी शब्द का पर्याय माना है। उनकी दृष्टि में जड़-ऊड़ है, और चेतन-चेतन। जड़ और चेतन में निकसी प्रकार का साम्य है और न सम्बन्ध। प्रकृति जो चार महाभूतों (बौदों के अनुसार) अथवा पाँच तत्वों ( अबौदों के अनुसार) का दृष्टरा नाम है, जड़ है। यही अखिल जगत है। जो चेतन्य है, उसकी उत्पत्ति भी इसी भूत, इसी जड़-तत्व से हुई है। यही संनेप में भौतिकवाद अथवा जड़वाद है।

प्रश्न यह है 'भूत' किसे कहेंगे ? इन्द्रियों के सिन्नकर्प से जिलका बोध हो सके चौर जिसका बोध होता है, वह भूत है। यदि कोई वस्तु सामान्य ग्रांख से नहीं दिखाई देती, किन्तु श्रमुबीचरा यन्त्र की सहा- ' यता से दिखाई देती है, तो वह भी इस 'भृत' के श्रन्तर्गत है।

इस प्रकार वैज्ञानिक भौतिकवाद जहाँ एक ग्रोर नित्यता का निषेध करता है, वहाँ दूसरी ग्रोर किसी भी अभौतिक तत्व का निषेध करता है। इसे यों भी कह सकते हैं कि जहाँ वह एक ग्रोर ग्रानित्यता का ग्रातिपादन करता है, वहाँ साथ ही 'भौतिकता' का भी जोरदार समर्थन करता है। 'भूत' है, किन्तु वह जड़ नहीं। वह चेतन न सही, किन्तु वह गतिसान है। ऐसा चेतन भी किस काम का, जो गतिमान भी नहीं।

'भौतिक' तत्वों की यह गतिशीलता श्रपने में सर्वधा श्रानियमित नहीं हैं। यह सत्य है कि इस 'भूत' का कोई 'भूतातमा' श्रथवा 'निया-मक' नहीं है, तो यह श्रपने में नियमित है, नियमबद्ध है। वह कौन-सा नियम है जो भूत की गतिशीलता के साथ श्रावद्ध है? वह नियम है है—परिमाणात्मक परिवर्तन होते-होते गुणात्मक परिवर्तन हो जाने की श्रादमी के शरीर में उष्णता रहती है। यदि वह उष्णता बढ़ने लगती है शौर ६६ की सीमा लांघ जाती है तो हम निरोग श्रादमी को रोगी मान खेते हैं शौर यदि वह उष्णता घटने लगे श्रीर श्रादमी ठंडा हो जाय तो हम जीवित मनुष्य को सत मान लेते हैं। कोई भी दो चीजें इसी परिमाणात्मक परिवर्तन श्रीर गुणात्मक परिवर्तन के नियम से सम्बद्ध रह-कर ही श्रापस में सम्बन्धित रहती हैं।

बौद्ध दर्शन इस वैज्ञानिक भौतिकवाद से कितना दूर प्रथवा समीप है ? इतना दूर नहीं कि दोनों दर्शनों को प्रस्पर विरोधी दर्शन कहा जा सके, इतना समीप नहीं कि दोनों दर्शनों को एकदम एक ही दर्शन भागा जा सके।

बोद्ध दर्शन के अनुसार संसार जिन मूल-धर्मों से निर्मित है, वे सभी 'संस्कृत' हैं। संस्कृत धर्मों से निर्मित होने के कारण ही इम संसार को संसार कहते हैं। यदि हम संसार का विश्लेषण करते-करते किसी एक ऐसी सीमा पर पहुँच जायं जहाँ आगे विश्लेषण कर सकता श्रसम्भव प्रतीत हो श्रोर हमें एक जाना पहे, तो जहाँ पहुँचकर विश्तो-षया श्रसम्भव-प्राय हो जाना है, जहाँ जाकर हम रक जाते हैं, वहाँ जो तत्व हैं वे भी 'संस्फ्रन-धर्म' ही है। थीड़ धर्म इन तत्वों के जड़ श्रीर चेतन इस प्रकार के दो भेद नहीं ही करता। बीड़ धर्म के 'संस्कृत-धर्मों' में जड़त्व श्रीर चेतनत्व दोनों की गुंजायश है।

इन संस्कृत धर्मों के अनेक दृष्टियों से अनेक वर्गीकरण किए गए हैं। ग्रसिद्ध और मोटा वर्गीकरण पंचस्कन्धात्मक है—(१) रूप, (२) वेदना, (३) संज्ञा, (४) संस्कार, (१) विज्ञान।

इसी पंचरकंन्धारमक संसार को नामरूपारमक संसार कहकर श्री सन्तोष कर लिया जा सकता है। नाम माइंड ( Mind ) और रूप मैंटर ( Matter )

जपर कह आए हैं कि दार्शनिकों का अधिकांश चिन्तन 'नाम' से 'रूप' अथवा 'रूप' से 'नाम' की उत्पत्ति के साथ सम्बद्ध रहा है। सभी दार्शनिक कम या अधिक मात्रा में एक या दूपरी श्रीर कुके रहे हैं— अबोद्ध दर्शनिक ही नहीं, बौद्ध दार्शनिक मी। किन्तु बौद्ध-दर्शन की को केन्द्रिनघारा है और जिसका प्रतिनिधित्व पाकि अथवा दुद्ध-वचन में होता है, वह न नाम से रूप की उत्पत्ति स्वीकार करती है और न रूप ( Matter ) से नाम ( Mind ) की।

भौतिक दर्शन के अनुसार एक समय भृत ( मैंटर Matter ) ही भूत था और उस भूत में परिमाणात्मक परिवर्तन होते-होते गुणात्मक परिवर्तन होकर उसी से 'मन' अथवा 'चित्त' की उत्पत्ति भी हां गई। बीद चिन्तन किसी ऐसे समय की स्वीकार नहीं करता जब केवदा 'भूत' ही 'भूत' अस्तिस्व में रहा हो।

जहाँ तक अतीत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकी है, संसार नाम-रूपात्मक ही चला आया है। बिना 'नाम' के केवल 'रूप' ही 'रूप' रहा हो, पेसा भी नहीं। यंदि पौद्ध दर्शन की केन्द्रियधारा 'नाम' से 'रूप' अथवा 'रूप' से 'नाम' की उत्पक्ति स्वीकार करती तो वह एक या दूसरी थोर सुक जाती, किन्तु उसका मध्यम मार्ग उसका साथ नहीं ही छोड़ता। वह संसार की करपना हर श्रवस्था में नाम-रूपारमक संसार के रूप में करती है।

श्रीर यदि एकदम पूर्व के श्रन्तिम छोर की ही बात पूछी जाय तो बौद्ध दर्शन इस मामले में श्रज्ञेयवादी है, क्योंकि जुद्ध-वचन है— "भिच्चश्रों, यह संसार बिना सिरे का है, पूर्व का सिरा दिखाई नहीं देता।"

यहाँ तक तो हुषा मंसार के भौतिक होने न होने का प्रश्न ? श्रव रहा उसका विशेषण 'वैज्ञानिक' जो श्रानित्यता का पर्यायवाची है। इस दार्शनिक श्रर्थ में वैज्ञानिक शब्द बौद्ध दर्शन से ही लिया गया है। इसलिए यदि न्यापक श्रथों में इस विषय में बौद्ध दर्शन श्रीर वैज्ञानिक भौतिकवाद में विशेष श्रन्तर न भी स्वीकार किया जाय तो श्रयथार्थ नहीं।

दोनों दर्शनों को 'गति' का निरन्तर ग्रस्नित्व न देवल मान्य ही है, किन्तु दोनों को उसका श्राग्रह है। वैज्ञानिक भौतिकवाद परि-माणात्मक परिवर्तन होते-होते गुणात्मक परिवर्तन की बात करता है, तो बौद्ध दर्शन प्रतीत्य-समुखाद की। दोनों विवार यदि एकदम एक .नहीं हैं तो दोनों परस्पर श्रविशोधी हैं।

'एक के होने से दूसरे के होने' और 'एक के न होने से दूसरे के न होने' में जो अविभाज्य सम्बन्ध है, उसी का नाम 'प्रतीक्य-समुत्पाद' है। दूघ होने से दही होता है और दूध न होने से दही नहीं होता। दही की उत्पत्ति दूध के अस्तित्व पर निर्भर करती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक श्रस्तित्व प्रत्यय-सगुत्पन्न है, जैसे ''अविद्या के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम-रूप, नाम-रूप के होने से छुट इन्द्रियाँ, छुट इन्द्रियों के होने से स्पर्श, स्पर्श के होने से वेदना, वेदना के होने से नुष्णा, तृष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से भव, भव के होने से जाति, जाति के होने से जरा-मरण, शोक, रोना-पीटना श्रादि सभी दु:ख।"

दो चर्णों के दो भिन्न प्रतीत होने वाले अस्तित्वों में जो आपसी सम्बन्ध है उसे 'न वही न एकदम भिन्न' कहकर ही वर्णन किया जा सकता है। यदि दूध और दही में कोई अन्तर न हो तो 'नित्यता' आ कृद्ती है, और यदि दोनों सर्वथा भिन्न हों तो 'उच्छेद' आ कृदता हैं। बौद्ध दर्शन न 'नित्यता' को स्बीकार करता है और 'उच्छेद' को। वह इस विषय में भी मध्यम-मार्गी है। इसी लिए उसका अपना दार्शन

ऊपर के विवेचन के अनुसार दोनों दर्शन जिन दो बातों में समान प्रतीत होते हैं, उनमें एक तो है आत्मा-परमात्मा के अस्तित्व की अस्वीकृति और दूसरी है शब्द प्रमाण की श्रमान्यता। परमात्मा अथवा ब्रह्म ही नहीं तो शब्द-प्रमाण कैसा ?

वैज्ञानिक भौतिकवाद प्रत्यच-प्रमाण को ही प्रमाण मानता है, अनु-मान का भी आश्रय लेना ही पहता है। बोह दर्शन प्रत्यच और अनुमान दोनों को लेकर चलता है। शब्द-प्रमाण की दोनों अस्वीकार करते हैं, कारण स्पष्ट है। बुद्धिवाद और शब्द-प्रमाणवाद की संगति बैठ ही नहीं सकती।

मार्क्सवादी दार्यनिकों का कहना है कि श्रवीत के दार्यनिकों ने केवल संसार की न्याख्या की दें श्रीर उनका काम है संसार को बदलना। इस में सन्देह नहीं कि मार्क्सवादी दर्यन श्राल के संसार के परिवर्तन श्रीर निर्माण में कान्तिकारी हिस्सा ले रहा है किन्तु कोई भी दर्यन ऐसा गहीं होगा जो केवल सिद्धान्त-ही-सिद्धान्त हों श्रीर श्रपने साथ कुछ-न-कुछ न्यवहार न लिये हो। बौद्ध दर्यन जहाँ एक श्रोर संसार के दुःख को न्याख्या करता है वहाँ उसके नाश का उपाय भी बताता ही है।

वैज्ञानिक भौतिकवाद स्थक्तिगत सम्पत्ति के नाश और व्यक्तिगत

सम्पत्ति रखने के सिद्धान्त के समर्थकों के विनाश को मानवी कहयाण की श्रानिवार्थ शर्त मानता प्रतीत होता है। सचमुच श्राज के युग में सभी वस्तुश्रों का उत्पादन श्रोर वितरण मुनाफ़े की ही जिस मूलभूत भावना को लेकर हो रहा है, उसके रहते जन-जन का कल्याण श्रसंभव ही दिखाई देता है। श्राज के उत्पादन श्रोर वितरण-पद्धति के मूल से लाभ-ही-लाभ है। प्रश्न यह है कि लाभ के मूल में क्या है? उत्तर है—लोभ। यदि एक दर्शन 'लाभ' के विरुद्ध लड़ाई ठानता है श्रीर दूसरा 'लोभ' के विरुद्ध, तो क्या दोनों दर्शनों को परस्पर विरोधो दर्शन कहा जायगा?

वैज्ञानिक भौतिकवादी दर्शन का व्यवहार पच है समाजवादियों के संघ में (कम्यून) व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए कोई गुंजायश नहीं। बौद दर्शन का व्यवहार पच है भिच्छ यों के संघ। वहाँ भी व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए कोई गुंजायश है ही नहीं। दोनों दर्शनों के व्यवहार-पच में यह कोई छोटी समानता नहीं हैं।

किन्तु दोनों में एक वड़ा श्रन्तर भी है। समाजवादियों के संघ में स्मानसिक श्रीर शारीरिक उत्पादन-कार्य करने वाले हर प्रकार के सदस्य रह सकते हैं। भिन्न-संघ में देवल मानसिक कार्य करने वाले। समाज-वादी संघ में मानसिक श्रीर शारीरिक श्रम से उत्पन्न की हुई भोग-सामग्री को, श्रावश्यकता श्रथवा काम के श्रनुसार, यथासम्भव बराबर बराबर वांट खाने का श्रादर्श है। भिन्न-संघ में दूसरों से 'दान' में मिली हुई भोग-सामग्री को ही बराबर-वराबर बाँट खाने की मजबूरी है।

यदि आज सारा समाज न्यक्तिगत सम्पत्ति हीन 'संघ' में बदक जाय, तो मैं समक्तता हूँ कि वैसी हालत में यह मानसिक और शारी-रिक अम का भेद मिट सकता है, और यह 'उत्पादन करने वालों' तथा 'दान ग्रहण करने वालों' का भी।

यह दोनों भेद महत्वपूर्ण नहीं हैं। 'शिला' के बदले में जो श्रमण श्राज तक 'भिला' लेकर सन्तुष्ट रहे हैं, इस बदले हुए युग में उन्हें श्रम के बद्दते में कोई मजदूरो लेने में भी हिचकने की छाबरयकता नहीं। यदि उनके इस व्यवस्था-परिवर्तन-मात्र में संसार संघ-गत होने की श्रोर श्रश्रसर होता हो तो उन्हें सबसे पहले इस के लिए तैयार रहना चाहिए।

यह 'संघं शरणं गच्छामि' के से हो ? मानवी वस्याण की भावना से प्रेरित होकर किए जा सकने वाले श्रारम-स्याग द्वारा श्रयवा श्रानवार्य समके जाने वाले वर्ग-संघर्ष द्वारा ? यदि हम पहली वात को श्रपनाने के लिए तैयार नहीं, तो दूसरी हमारे सिर पर है ही।

पिछ्ने पाँच सहस्र वर्ष का अनुभव अपनी पीट पर लादे हुए ब्हा इतिहास हम से पूछ रहा है—नुम कीनसा रास्ता अपनाने जा रहे हो ?

## ZU

### पाकिस्तानियों के बीच

श्रभी उस दिन वर्धा स्टेशन पर देखा कि कुम्भ के मेले पर जाने वाले यात्रियों की तरह मुसलमानों की एक बेतरतीय भीड़ जहाँ-तहाँ पड़ी हैं। ये कहाँ जा रहे हैं ? कोई भूपाल जा रहा है। कोई हैदरायाद जा रहा है। कोई बम्बई के रास्ते कराची अर्थात् पाकिस्तान चला जा रहा है।

एक दिन नागपुर में मेरी दो-तीन गाड़ियाँ छूट गई। पहले तो टिकट ही नहीं मिला थीर टिकट मिला भी तो गाड़ी में तिल धरने को जगह नथी। गाड़ियों में से वर्ग-भेद एकदम मिट गया था। सभी गाडियों पर एक ही वर्ग लदा हुआ था—पाकिस्तान जाने वाला वर्ग।

थ्रीर, उस दिन जबलपुर में स्टेशन पर उत्तरा तो प्लेट-फार्म पर कहीं तिल धरने को जगह नहीं। जहाँ-तहाँ लोग बुरी तरह पसरे हुए थे। एक कुली ने बताया—हुजूर ! स्टेशन के पास ही हन लोगों में से किसी के पास का बम फट गया है।

श्रीर अब तो यह दश्य श्राम हो गया है। बिलक एक बार श्राई हुई, बाद के उतर जाने पर जैसी दशा होती है, कुछ-कुछ वैसी ही दशा है।

१० तवम्बर की शाम को प्रयाग से चला। रात में न जाने कहाँ-कहाँ से डिड्बों में एक-एक मूर्ति सवार होनी श्रारम्भ हुई। प्रत्येक स्टेशन पर कोई-न-कोई सज्जन श्राते श्रोर कुछ-न-कुछ द्रंक-गठरी के साथ-साथ किन्हीं नुक्तियारी देवी को डिन्बे में विठाकर अपने किसी दूसरे डिन्बे में जा बैठते—सम्भवतः तीसरे दर्जे में । मेरे दूसरे दर्जे के डिन्बे में लिखा हुआ था, 'छः आदामयों के लिए।' बारह आदमियों का तो उस में सामान ही हो गथा और जन-संख्या भी बारह से कम न थी। एक बहुत ही छोटी बची, कुछ महीने की होगी। दो-तीन लड़कियाँ। दो-तीन देवियाँ। दो-तीन वृदी माताएँ। पुरुष के नाम पर एक हाजी साहब थे जो बिचारे प्रायः सारे रास्ते ऊपर टॅंगे रहे।

जब गाड़ी में श्रभी श्रधिक भीड़ नहीं हुई थी, मैंने उनसे पूज़ा— ''श्राप क्या पाकिस्तान जा रहे हैं ?''

बड़ी ही शराफत से बातचीत शुरू हुई और ज़ारी रही—-

''आप तो रेलवे-सुलाजिम हैं ?''

"जो हाँ मैं गार्ड हूँ।"

"आप खुद बखुद जा रहे हैं, या आप की सरकार भेज रही है ?"
"यों तो हमें इस बख्त सरकार भेज रही है, लेकिन इम से पूजा गया
था तो इम ने खुद पाकिस्तान का ही चुनाव किया था।"

"आप को मालूस है कि श्राप कहाँ जा रहे हैं, या पाकिस्तान में पहुँ-चने पर ही कहीं-न-कहीं श्रापकी नौकरी तथ होगी ?"

"श्रभी तो कुछ भाजूम नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। नौकरी करना है। यहाँ भी ईमानदारी से नौकरी करते रहे श्रीर वहाँ भी ईमानदारी से नौकरी करनी है। जैसा यहाँ वैसा वहाँ। हम तो श्रय जाना भी नहीं चाहते लेकिन श्रीरतें हएला मचाती हैं कि जहाँ सब रिश्तेदार चले गए वहाँ हम भी क्यों न जायाँ।"

श्रीर मैं भी बीच-बीच में श्रीरतों की बार्ते सुन केता था। वे कभी अपनी श्रामीण भाषा बोकतीं, कभी मैंजी हुई उद्ं। एक को कहते सुना। ''खुदा जाने! यहाँ से हाजत बेहतर होगी था यहाँ से भी बदतर होगी न जाने क्या हुअ (श्रान्तिम परिणाम) होगा।''

हाजी साहब बोले—"यहाँ और वहाँ में इतना ही फर्क होगा कि यहाँ हमें सोसायटी न मिलेगी वहाँ सोसायटी मिल जायगी।"

निवेदन किया—''यही तो अपने मुख्क की बदिक स्मती है कि धर्मा-न्तर होता है तो खोग समक लेते हैं कि समाजान्तर ही हो गया है। यहाँ क्या आपकी कोई सोसायटी न थी?''

बोले—''नहीं, यहाँ भी मेरे अन्छे तालुकात (सम्बन्ध ) रहे । और श्राप बजा फरमाते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग वैसे आपके बुजुर्ग ।''

इस 'हमारे' और 'श्रापके' में ही सारी खुराफात की जड़ लिपी है। 'हमारे' शब्द के श्रन्तगंत 'वे' नहीं श्राते। भुसावल में श्रगले शाम को पहुँचा। तब तक उस डिब्बे के एक कोने में मेरा 'पाकिस्तान' बना हुश्रा था और शेष सारे 'हिन्दुस्तान' पर उनका श्रिष्ठकार था। में बैटा-बैटा इस 'हम' श्रीर 'श्राप' का विवेचन करता रहा। में उनकी सुविधा-श्रसु' विधा का ख्याल रखता था और वे भी सब मेरी सुविधा-श्रसु' विधा का ख्याल रखता था और वे भी सब मेरी सुविधा-श्रसु' कारण में कुछ न पढ़ता हुश्रा भी जीवन की किताब में से बहुत-कुछ पढ़ रहा था। मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि इन के 'हम' में हम क्यों नहीं समाते श्रीर हमारे 'हम' में यह क्यों नहीं समाते। नहीं समाते क्या यह सत्य ही है। सत्य भी है, सूठ भी है। मैं तो समकता हूँ कि सत्य की श्रपेत्ता सूठ श्रीयक है। किन्तु जो सूठ है वहाँ श्राज सत्य से भी श्रीयक सत्य हो रहा है।

आदमी के जीवन में भेष के बाद भाषा का नम्बर है और उस के भी बाद भीतरी भाव का। क्या उन की भाषा उन्हें 'हम' से पृथक् करती है ? हाँ और नहीं। हाँ यदि उस बनावटी भाषा की बात ले जो उनके स्वामाविक घर की भाषा नहीं है चिक मकतवों में पढ़ी हुई भाषा है, वैसी ही जैसी विद्यालयों में पढ़ी हुई हिन्दी। कुब्न-म-कुझ लोगों को यह 'उद्' अधिकांश लोगों से पृथक अवश्य करता है। अभी तक इन 'उद्' गालों की यह आशा ही है और प्रयत्न भी यही है कि लोग इस सब के लिए 'श्राम पहम' भाषा को सीख ले किन्तु श्रव हिन्दी के दिन फिरे हैं। जनपद बोलियों का श्रथवा जनपद बोलियों से तो हिन्दी का कभी विरोध हो ही नहीं सकता। उद्दे से भी उन का कोई विरोध नहीं है। उद्दे फूले फले। किन्तु केवल इतनी बात है कि हर 'उद्दे का जानकार भी श्रवश्य हो। जिस की उद्दे साहित्य में श्रभिरुचि है उस की श्रभिरुचि बनी रहनी चाहिए, किन्तु साथ ही श्रभिरुचि हो चाहे न हों हिन्दी की जानकारी भी श्रवश्य होनी चाहिए। 'उद्दे श्रीर हिन्दी का जानकार साहित्यक दृष्टि से केवल 'हिन्दी' के जानकार से ऊँचे दर्ज का प्राथा है श्रीर केवल 'उद्दे का जानकार होकर हिन्दी की जानकारी से कतराने वाला राष्ट्रीय दृष्टि से शरयन्त निम्न स्तर का प्राथा है।

आपा की बात में हम भेष को भृत ही गए। सामान्य जनता के पहनावे में कहाँ किसी प्रकार का भेद हैं? जो बात भाषा के बारे में कही गई, वहीं भेष के बारे में लागू समिकए। वुकों के चन्दर दें वी ऐंड़ी के मृतों से लेकर सभी थ्राधितक बनाव सिंगार के जिए जगह हो सकती है, तो एक साड़ी के लिए ही क्यों नहीं?

पर्दा ? पर्दा ? किसी की भावना को ठेस न लगे तो यहाँ कहने की जी चाहता में कि चतुमुं की प्रगति के इस युग में इन 'चलते-फिरते' तम्बुओं के लिए कोई जगह नहो रहनी चाहिए। में देख रहा था कि इस पर्दा के मारे विचारे हाजी साहब को थोर हाजी साहब के मारे इन पर्दा परस्त देवियों की युगी हाजत है। इधर से फॉकतीं उधर से फॉकतीं, किन्तु सीधे-सीधे खिएकी से बाहर के दश्य भी न देख पातीं। इन्हीं देवियों में से बेगमें भी हुई हैं। राजकार्य भी चलाए हैं। में नहीं मानता कि पर्दा इस्लाम का आवश्यक थंग है। खंडवा स्टेशन पर एक टिकट-चेकर टिकट देखना चाहता था। लेकिन कीन किस से किम का टिकट पूछे। सब पर्दानशीन देवियाँ ? बुहानपुर या किसी दूसरे स्टेशन पर देवी उत्तरीं। उन के साथ एक साहब भी दिखाई दिए। टिकट-चेकर

ने तुरन्त त्रा वेरा । काफो गर्मा-गर्मी हुई । टिकर-चेकर भी करारा था । श्रन्त मे वह माहब कहते सुनाई दिए—में इनके साथ हूँ । में इनका किराया दे हूँगा ।

मुक्त में टिकट चेकर की बात हुई तो मैंने पूछा—वयों साहब! प्रयाग में यहाँ तक किसी एक ने भी हमारे डिडवे को चेक नहीं किया। बोला—क्या करें साहव! बहुत पोल है। उत्तर बुर्का पहने रहती हैं। भीतर पोल-ही-पोल है। उसका कहना श्रसांस्कृतिक लगा, किन्तु था सही।

देवियाँ तो कुछ भाराम से भो थीं। उन के साथ के मई दो-दो दिन से सीये गहीं थे। वे इसमे पहले कभी बम्बई गए नहीं थे। कहाँ ठह-हेंगे ? यह स्वाभाविक चिन्ता उन्हें चितित किए थी। तो भी वे चले जा रहे थे पाकिस्तान की श्रोर!!!

वह चुगचाप थे। म्रागे पीछे खां खुदा जाने जाना था उनको कहाँ ?

#### आरोग्य का प्रधान साधन-मन

बहुत ही थोड़े लोग होंगे जिनका मन पर प्रा अधिकार हो। लेखक जानता है कि वह उनमें नहीं है। किन्तु, क्या ऐसे लोगों की भी कमी है, जिन पर मन का प्रा-प्रा अधिकार है? यह तो सभी पर, कम वा अधिक मात्रा में दिखाई देता है।

जिस वस्तु से हम जितने ही अधिक परिचित होते हैं उसकी परिभाषा करना उतना ही अधिक किन होता है। कोई पुन्ने कि मन क्या है? तो यह कह सकना आसान नहीं है। प्रश्न पूज़ने वाला भी मन ही है और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करने वाला भी मन ही है।

बिना यह जाने कि आग क्या है, हम उस के उपयोग और प्रभाव की जानते हैं। इसी प्रकार बिना यह जाने कि मन क्या है, हम उसके भी प्रयोग और प्रभाव से सुपरिचित होकर उससे लाभ उठा सकते है।

यों कहना ही हो तो हम कह सकते हैं कि आँख, नाक और कान आदि सभी इन्दियों की कियाओं में जो सम्बन्ध और समन्वय दिखाई देता है वह स्वयं अपने में एक कियासमूह है, और उस कियासमुह को हो मन कहते हैं। मन वस्तु-रूप न होकर किया-रूप है, स्थिति-रूप न होकर प्रवाह-रूप है।

इसी मन के प्रभाव के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है :--

मनोपुन्यज्ञमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसा चे पटुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नं, दुक्खमन्वेति चक्कं, व बहतो पटं ॥

#### [धम्मपद]

[ जितनी भी कियायें हैं, जितने भी धर्म हैं, उन में मन ही पूर्ट-गामी है, मन ही थेण्ठ है (वे) मनोमय हैं। चिंद चादमी हुए मन से खोजता है, या इन्छ भी करता है तो दुःख उसके पीछे-पीछे ऐसे ही ही खेता है, जैसे गाड़ी के पांहये बैलों के पीछे-पीछे।

किन्तु यह हुआ उसका कृष्णपत्त अथवा बुश पहल् । उसका सुक्त-पत्त अथवा अच्छा पहल् उतना ही जबर्द्स्त है :—

> मनोपुरुबङ्गमाधम्मा मनोसेट्टा सनोमया मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुक्समन्त्रेति छाया व श्रनपाथिनि ॥

#### [धम्मपद् ]

[ जितनी भी क्रियायें हैं, जितने भी धर्म हैं, उन में मन ही पूर्व-गामी है, मन ही श्रेष्ठ हैं, (वे) सनोमय हैं। यहि आदमी स्वच्छ मन से बोजता है, या छुछ भी करता है तो सुख उस के पीछे-पीछे ऐसे ही हो जेता है, जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली द्याया।

प्रश्न है, दुःल किसे कहें श्रीर सुख किसे ? एक व्यक्ति के लिए जो दुःल है, वही दूसरे के लिए सुल है, एक क्ष्मतु में जो दुःल है वही दूसरी में सुल है। इसलिए यही कहना पड़ता है कि हर देश-काल में किसी भी व्यक्ति के लिए जो प्रतिकृत वेदना है वही दुःल है श्रीर जो श्रमुकूल वेदना है वही सुल है।

आरोग्य एक प्रकार की अनुकृत वेदना—ई िसत अनुभूति ही है, इसीतिए सुख है और इसीतिए हम सब उस की कामना करते हैं— रोगी होने पर रोगमुक्त होने की और रोगमुक्त होने पर रोगमुक्त रहने की। किन्तु क्या रोगसुक्ति मात्र श्रारोग्य है ? नहीं, भेरी दृष्टि में श्रारोग्य जीवन की वह हरियाली है जो शांति श्रीर शक्ति सं लगालय भरी रहती है।

श्रीर इसी श्रारोध्य का प्रधान साधन है सन । निजी श्रनुभवों की प्रस्तिका से कुछ उदाहरण देने की श्राज्ञा चाहता हूँ—

(१) बहुत दिनों की बात है। सारनाथ में एक गरीब लड़का कभी-कभी सुकले कुछ पड़ने छोर बात करने चला याता था। एक दिन में चारपाई पर बैठा था थीर बह पास के ब्रुच की छात्रा में उसको जड़ के पास। पढ़ते-पढ़ने एकड़म चिल्लाया—''विच्छू काट गया।'' इधर-उधर देखा। सुके कहीं बिच्छू न दिखाई दिया। जोर से डांट कर कहा— ''यरे! यहाँ विच्छू कहाँ से आया! यो ही देर पढ़ाई चलती रही। उसके बाद क्या देखता हूँ कि सचमुच बहाँ एक बिच्छू है। लड़के को भी नज़र पड़ी। बोला—''देखिए! याप कहते थे कि यहाँ बिच्छू कहाँ से आया। यह रहा बिच्छू।'' और लड़के को विप चहना थारम हो गया!!!

यव में क्या करता ? मानमीपचारक के सिद्धान्तों चौर व्यवहार से थोड़ा परिचित हूं। नुरन्त एक उपचार का च्याविष्कार किया। कहा—"एक लांहे की देख लाखो। गेरे कहने के मुताबिक इप तृच में थोड़ी-थोड़ी डोकची होगी। में मंत्रथल से विष उतार देता हूँ।" लड़का मेच ले चाया। मेंने घीरे-थीरे तीन वार करके था मेच पेड़ में हुकवाई। तीनों बार मेख का एक-एक हिस्सा ठुक जाने पर पूरे विश्वास के साथ कहा कि श्रव तीन हिस्सों में एक हिस्सा दुई चला गया। लड़के ने पहली दोनों बार "हाँ" की। तीसरी वार उसका सारा विष उत्तर गया था। लड़का फिर पहने लगा।

उस दिन मुक्ते लगा कि एमा करने लगूंतों में सचमुच ही काए-फूँक करने वाला श्रोका बन सकता हूँ।

यह तो हुआ विच्छू के काटने का उदाहरण । सामान्य रोगों के

बारे में भी यही बात सत्य है कि मन का बहम रोग का कारण हो सकता है श्रोर मन यदि वहम से मुक्त हो गया तो श्रादमी भी रोगमुक्त हुशा। कहावत है कि वहम की दवा लुकमान के पास भी नहीं।

(२) सिंहलद्वीप योंही समुद्र से घिरा हुआ है। फिर वहाँ वर्ष में छः महीना वर्षा होती रहती है। खाने को वहाँ रोटी के बजाय भात ही मिलता है। में जय पहले-पहल वहाँ गया तो दिन में कई बार लघुशंका के लिए उठना पड़ता था। मैंने सन रक्खा था. कि बहुमूत्र रोग होता है, और सुन क्या रक्खा था, इस रोग के एक रोगी मिन्न से भी परिचित था। समसा, मुक्ते भी बहसूत्र हो गया है। क्या कारण होगा ? लाख जतन करने पर भी प्रायः हर मनुष्य से श्राहार-विहार में जो थोड़ी गड़बड़ी होती ही रहती है उसी में से कोई गड़बड़ी, कारण होगी । पढ़ने-लि बनेवालों की-कर्सी पर बैठनेवालों की प्राय: यह होता ही है। कछ रोगों की चर्चा आदमी खुलकर कर सकता है और कुछ की नहीं। 'बहुमूत्र' को यदि श्रंश्रेजी में 'डायविटीज' कहकर चर्चा की जाय तो उतना संकोच नहीं रहता। फिर. कुछ रोगों में कप्ट होता है, कुछ में केवल घुल-घुलकर मरना। पीड़ा-युक्त रोग छिताये नहीं छिपते, वृसरी प्रकार के रोग कुछ समय छिपे भी रह सकते हैं। मैं भी काफी दिन हिपे-छिपे 'यहुमुत्र का रोगी' रहा। एक दिन सोचा--- "श्रधिक छिपाये रखना अन्छ। नहीं। पीछे चिकित्सा दुस्साध्य ही जा सकती है।" हिम्मत कर के राहुलजी से कहा-"मुक्ते तो बहुमूत्र हो गया लगता है।" बोले-"कभी रात में लघु-शंका के लिए उडते हो ?"

''कभी नहीं।''

"तब क्या काक बहुमूत्र रोग है।"

बम इस एक बाक्य से ही मेरे बहुमूत्र रोग की चिकित्सा हो गई। पाठक कहेंगे कि वह तो बहुमूत्र रोग था ही नहीं। मैं कहता हूँ कि वह बहम का रोग था, जिस से श्रमेक बहुमूत्र रोग पैदा हो जा सकते हैं और जिस की दवा खुकमान के पास भी नहीं। (३) एक श्रीर श्राप-बीती सुनिये, पन्द्रह वर्ष पुरानी। हंगलेंड में दातुन नहीं मिलती थी। श्रुश ही करना होता था। शीशे के सामने खड़े होकर करने से रोज दांतों पर नजर पड़ती। एक दिन दो एक दांतों पर काला-सा एक निशान दिखाई दिया। सोचा—न जाने क्या है ? कई दिन श्रुश रगड़ता रहा। काला दाग जहाँ-का-तहाँ था। जब सन्देह बढ़ने लगा तो मैंने श्रुपने श्रासपास के डाक्टर—विद्यार्थी-मित्रों को दिखाया। ये सिंहल के डाक्टर थे श्रीर ठँची डिश्रियों के लिए हंगलेंड श्राये थे। एक से श्रीवक की राय थी कि 'पायरिया' हो सकता है। दांतों की इस बीमारी का नाम मैंने भी सुन ही रखा था। सोचा— "श्रुब दांत निकलवाने होंगे। श्रीर इस थोड़ी श्रायु में ही बौद्ध से 'बे-दांती' बन जाना पड़ेगा!" जब सन्देह बढ़ने लगा तो उन डाक्टर मित्रों की ही राय से इंगलेंड के एक दंखियरेपक्त को दांत दिखाये गये। भला हो वैचारे का। उस ने काफी देर सुंह में माँककर, दांतों को तरह-तरह के शीशे लगाकर देखा। श्रुन्त में बोला— "श्रापके दांत बिलकुल ठीक हैं।"

इस एक वाक्य की कीमत डेढ़ पोंड या श्रठारह रुपये देनी पड़ी थी। मैं इतनी कीमत में भी उसे सस्ता समस्ता हूँ। यह रुपये न सचें होते तो मुक्ते इस में तिनक सन्देह नहीं कि कुछ ही दिनों में श्रानन्द कीसल्यायन के दांतों में पायरिया न भी लगता तो दिमाग में श्रवश्य स्वग जाता। दांतों के पायरिया से दिमाग का 'पायरिया' बहुत खतर-नाक होता है—उसी को कहते हैं वहम।

श्रारोग्य का मन से कितना सम्बन्ध है, यह बात एक बार बहुत ही ग्राश्चर्यजनक ग्रीर प्रभावोत्पादक ढंग से स्पष्ट हुई। प्रधान के बाकृतिक चिकित्सक ढा॰ वालेश्वर प्रसाद के यहाँ 'कारबंकल' का एक रोगी था। 'कारबंकल' यों ही भयानक बोमारी है, कहीं उस के रोगी को शकरा (श्रार) भी जाती हो तो चिकित्सा सचमुच दुस्साध्य हो जाती है। रोगी को 'डायबिटीज' था। इसलिए वह यद्यपि चिकित्सा करा रहा था किन्तु स्वस्थ होने श्रीर जीवन की श्रीर से एक प्रकार निराश ही श्रा। डाक्टर साहव उसको समस्ति थे, ढाइस दिखाते थे। किन्तु रोगी हिम्मत हार चुका था, क्योंकि उसे शर्करा जाती थी। एक दिन डाक्टर साहव ने पूछा—''तुम्हें किसने कह दिया है कि तुम्हें शर्करा जाती है। खाओ तुम्हारा मूत्र डाक्टर के पास परीचा के लिए भेजें।'' मूत्र मेजा गया। डाक्टर के पास से 'परिखाम' श्राया। उस में शर्करा बिलकुल न थी। होती कहाँ से ! डा० बालेश्वरप्रसाद श्रपने रोगी को चार दिन से उपवास पर रखे हुए थे। रोगी को विश्वास हो गया कि उसे शर्करा नहीं जाती है श्रीर उसका 'कारबंकल' श्रक्का हो सकता है। उस का 'कारबंकल' श्रक्का हो सकता है। उस का 'कारबंकल' श्रक्का हो सकता है। उस का

उपयुक्त सभी श्रनुभवों से यह स्पष्ट श्रोर स्थिर होता है कि श्रारीग्य का प्रधान साधन मन है।

प्रश्न उठता है कि क्या इस मनोवल का जान-व्सकर उपयोग किया जा सकता है, अथवा यह अपने ही किसी अज्ञात हिसाब से कार्य- विशेष में संलग्न होता है ? हमारा नम्न निवेदन है कि संसार के अन्य सभी पदार्थों पर जो नियम लागू हैं, मन की गतिविधि कुछ उन से बहुत बाहर नहीं है। सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं। मन भी परिवर्तनशील हैं। सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं। मन भी परिवर्तनशील और हासर्शाल हैं; मन भी विकासशील और हासर्शाल हैं। एक सामान्य पौधे के यों ही जंगल में उगने और माली की देखरेख में उगने में जो अन्तर है वही अन्तर किसी भी सामान्य जन के मन और किसी भी साधक के मन के विकास में हैं।

सामान्य जन भी श्रापने सामान्य मनोबल का उपयोग श्राश्चर्य-जनक हंग से कर सकते हैं। रोगी मनुष्य निरोग हो सकते हैं श्रीर निरोग मनुष्य श्रिधक स्वस्य तथा बलवान। कैसे ? विधि इतनी सरल है कि उसे लिखना बेकार लगता है।

श्रभी उस दिन यात्रा-जीवन में मिध्या श्राहार-विहार परिखाम-स्वरूप मुक्ते ज्वर श्रा गया। श्रमत्ते ही दिन शाम की मुक्ते नागपुर विश्व-विद्यालय में एक भाषण देना था। यों मैं कभी थ्रस्वस्थ हो जाता हूँ लो शीव्रातिशीध स्वस्थ होने की वैसी चिन्ता नहीं होती। सोचता हूँ—''शरीर की सफाई होने लगी है जरा थ्राराम से हो ले।'' लेकिन उस दिन सचमुच बीमार होने की छुट्टी नहीं थीं। मेंने थ्रपनी समिति के डाक्टर त्रिवेदीजी को खुलवा भेजा थ्रीर पूछा कि क्या में कल किसी तरह नागपुर जा सकता हूँ ? वोले—''हां। यदि ज्वर न रहे। में गोलियाँ भेज हूँ गा।''

काम को डाक्टर की गोलियाँ था गईं। मैंने उन्हें एक योर रखवा दिया, श्रीर इस श्रद्धा श्रीर इस विश्वास के साथ यह कहता हुश्चा लेट गया कि मैं प्रातःकाल निरुचय उवरसुक्त हो जाऊँगा।

में प्रातःकाल ज्वरमुक्त था।

क्या रोग-मुक्त श्रौर स्वास्थ्य लाभ के महान् साधन के रूप में मनो-बल के उपयोग की इस विधि पर किसी भाष्य की श्रावश्यकता है ?

# 20

### भोजन रसायन बन सकता है, यदि...

बोद्ध धर्म के परीचार्थी से प्रश्न पूजा जाता है—एक बात क्या है ? वह उसका उत्तर देता है—सभी प्राणियों की स्थिति श्राहार पर निर्भर है।

श्राहार के चार प्रकार कहे तथे हैं। यदि दम तीन प्रकार के सूक्ष्म श्राहारों की वात छोड़ भी दें; तो जो स्थूल श्राहार है, उसकी उपेचा तो नहीं हो सकती है। श्रादमी निराहार रहकर नहीं जी सकता। साधु-महात्मा या दूमरे लोग भी लंबे बत उस श्राहार के बल पर ही रखते हैं, जो वे बत रखने से पहले प्रहण करते रहे हैं। जितने दिन पूर्व-गृहीत श्राहार का बल बना रहता है उतने ही दिन बत चल सकता है। जिन लोगों ने पहले कुछ श्रच्छा खाया-पिया है, उन में यदि साथ-साथ मनो-बल भी हो तो वे लंबा बत रख सकते हैं; किन्तु जिन लोगों ने कुछ श्रच्छा खाया पिया नहीं है, उन में चाहे कितना ही मनोबल श्रथवा श्रास्त्रबल क्यों न हो, वे लंबे बत रखने का साहस-भर कर सकते हैं, रख नहीं सकते। शरीरवल की कमी मनोबल श्रथवा श्रास्त्र-बल से पूरी हो सकती है। किन्तु उसकी एक सीमा है।

श्राहार कितना जरूरी है इस पर श्रधिक कहने की श्रावश्यकता नहीं है।

क्या खाया जाय, और क्या न खाया जाय—इसकी चर्चा प्रायः होती है। विटामिन-वाद ने इस चर्चा की बहुत बढ़ा दिया है। आदमी स्वस्थ हो तो उसे सामान्य शुद्धिका विचार करके जो मिलं खा लेगा चाहिए। श्रन्न-चस्त्र को संगी क इन दिनों में श्रीधकांश श्रादांगयों क लिए कांई श्रीर उपाय भी तो नहीं।

क्या खार्यें ? इसक बाद दूसरा प्रश्न कितना खाने का है ? यह मात्रा व्यक्ति की आयु, शारीर-श्रम, कार्य आदि इतनी बातो पर निमंर करता है । उसका निर्णय आदमा को स्वयं हो करना चाहिए । कोई मा आदमा 'श्रविक' नहीं खाना चाहता । उन भोजन-महों की बात छोड़िए, जो दुनिया में खाने कहा लिए जीते हैं—एथ्या पर निरर्थक भार । आदमा प्रायः 'न कम न अधिक'—ठीक उचित मात्रा में खाना चाहता है । भोजन का उचित मात्रा है—निरचयात्मक रूप से कम खाना।

पालि साहित्य में एक कया है— "भगवान बुद्ध का धर्मसभा में भिच्छ भी होते थे, गृहस्थ भा, धना भी निर्धन भा। तथागत की समदृष्टि में राजा-रंक का कोई भेद न था।"

एक दिन जिस समय तथागत धेंठे हुए उपदेश दे रहे थे, उन्होंने देखा कि राजा प्रसेनजित बेंटा ऊंच रहा है। गगवान समक्त गये कि द्यावश्यकता से प्रधिक खाका श्राया है। उसी समय यह गाया कहां!

चत्तारो पंच थालांपे अमुखा उद्कं पियेत्। थालं फासु विहाराय न कलिस्संब्य पंडितो॥

(चार-पाँच ग्रास श्रीर खाने को जगह रखकर श्राइमी पानी पी ले। सुख से रहने के लिए यह काफी है। एंसा करने से बुद्धिमान श्रादमी को कष्ट नहीं होता।)

राजा ने सुना तो एक साण्यक (विद्यार्थी) को बुलाकर कहा—"यह गाथा याद कर लो। जिस समय हम भोजन करने बैठें, इसे रोज सुनाम्रो। एक कार्पापण ( अशस्की ) प्रतिदिन मिला करेगा।"

माग्वक ने यह गाथा याद कर ली श्रीर उसी की कृपा से वह

हमें भी प्राप्त हुई है। जिखा है कि इस गाथा की सहायता से राजा का भोजन-सम्मन्धी शसंयम दूर हो गया।

श्रादमी छुड़ भी खायें, कितना भी खायें, किसी समय भी खायें मंरी दृष्टि में इन सब प्रश्नों से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रादमी किस भावना मे खाता है ? मेरे देखते बहुत लोगों की भोजन लगता ही नहीं। उचित प्रकार का भोजन होता है, उचित मात्रा में खाते हैं, उचित समय पर भी खाते हैं—तब भी लकीरचंद के लकीरचंद। क्या कारण है ? कारण भावना की सदोपता के श्रीतिरिक्त श्रीर कुड़ नहीं।

''पूर्व समय में वाराण्यती में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधियत्व बटेर की योनि में पैदा हुए। बटेर घरण्य में रूखे तिनके लगा दाने खाकर रहता था। उस समय बाराण्यती में रहने वाला जोभी कोवा, हाथी घ्रादि के सुद्रिर से घ्रतृष्ठ रह 'वहाँ इससे बदकर मिलेगा' सोच जंगल में गया। वहाँ उसने फल-मूल खाते हुए बोधिसत्व को देख सोचा—'यह बटेर बड़ा मोटा हैं। मालूम होता है मधुर चारा खुगना है। इसका खाना प्रहुकर, वही खाकर में भी धोंडांग।' वह बोधिसत्व से ऊपर की शाखा पर जा बैटा, धौर बोला—'भो बटेर! छाप कोनसा बढ़िया भोजन करते हैं जिससे खूब मोटाये हैं? बोधिन्यत्व ने उसके पूछने पर उसके साथ बातचीत करते हुए यह गाथां कही—

पणीतं सुन्जसे भत्तं सप्पितेलन्च मातुल । द्यथ केन सुवरणेन किसो त्वमसि वायस ॥

(हे मानुल ! त् मन्खन-तेल के बहिया भोजन करता है। हे कोंचे त् किस कारण से दुवला है ?)

उसकी बात सुन कौंवे ने तीन गायार्थे कहीं-

श्रमित्त मण्के वसतो तेमु श्राभि समसतो, निच्चं उद्यागह्दयस्य कुतो काकरस द्विह्यं ॥ निच्चं उद्योधनो काका धक्का पापेन कम्मुना, बाह्यो पिण्डो न पोणिति किसो तेनासमे वट्टक ॥ ल्खानि तिण्योजानि श्रण्यस्नेहानि भुज्जसि, श्रथ केनन् वण्णेन शृक्षो त्यमासि वट्टक ॥

( शतुओं के बीच में रहने वाले, उनका भोजन चुरा चुराकर कार् वाले, नित्य ही उद्धिम हद्य मुक्त कीवे में ( शरीर की ) इदता कहें से आ सकती है ? हे बटेर ! पाप-कर्म के कारण कौवे नित्य उद्धिम रहते हैं। इसीलिए उन्हें जो भोजन मिलता है, बढ़ उन के शरीर को नहीं लगता। बटेर ! इसीलिए में दुर्बल हूँ। हे बटेर ! त् तो वास-तिनके खाता है, जिनमें कुछ रिनम्बता नहीं रहती है। हे बटेर ! त् किस कारण से मोटा है ? )

यह सुन बटेर ने अपने मोटे होने का कारण कहते हुए तीन गाथायें कहीं—

> श्रिवच्छा श्रिष्यचिन्ताप श्रिवदूर गमनेन च। सन्द्रा सन्द्रेन यापेन्तो थूलां तेनास्मि नायस ॥ श्रिष्यच्छस्स ही पोसस्स श्रष्यचिन्तिसुखस्स च। स्संगहित पमाणस्स तुत्तो सुससुद्रानिय ॥

(हे कीचे! मैं श्रत्येच्छा, श्रत्यविता, श्रिष्ठक दूर न जाना पड़ने तथा जो भी मिल जाए उसी से गुजारा कर लेने के कारण मोटा हूँ। जो श्रद्येच्छुक हैं, जिसे श्रद्य-चिन्ता रूपी सुख श्राह है, तथा जिसे श्रप्यने भोजन की भात्रा का ठीक ज्ञान है, उसी श्राद्मी की जीवनचर्या सुख्यूर्वक चल सकती है।)"

इसी सारी कथा का ही नहीं, सारे लेख का सार इस एक परम्परा-गत सुक्ति में हैं— "रुक्खा मिस्सा खा के ठरडा पानी पी। देख पराई चोपडी नां तरसाई जी॥"

[ रूखा मिस्सा (गेहूँ, चना श्रादि मिश्रित) खाकर टंडा पानी पी खो। तृसरे की चुग्ड़ी देखकर कभी श्रपने मन में तृष्णा की स्थान न दे।]

<sup>ै</sup>यह नहावत पंजाबी की है इसका हिन्दी रूप है— क्ल्ला सूखा खाय के टंडा पानी पी। देख पराई चोपड़ी क्यूँ तरसावे जी।।

## हम वापू को देवता न वनायें—

जब हम अपने से इतर किसी मतुष्य में उन गुणों का समावेश देखते हैं जो हम में नहीं होते, किन्तु जिनका अपने या किसी दृगरे व्यक्ति में होना हम अच्छा समकते हैं, अथवा हम में उस मात्रा में नहीं होते जिस मात्रा में वे किसी दूसरे व्यक्ति में होते हैं तो हम में उस व्यक्ति के उन गुणों को अपने चरित्र में समावेश करने की इच्छा के साथ साथ उस व्यक्ति के प्रति प्जा-तुद्धि पैदा हो जाती है।

इस पुता-बुद्धि का कारण क्या है ? यह गुणों की पूजा होती है अथवा गुणी की ? इन प्रश्नों का उत्तर दे सकना महज नहीं।

एक उत्तर तो उत्तर आ ही गया है, किन्तु मुक्ते लाय-ठी-साथ एमा लगता है कि कियी व्यक्ति के ग्रांत उभी-उभी हमारी प्रजा-बुद्ध बढ़ती है, त्यों त्यों उसी के साथ उसके प्रति हमारी दृरी भी बहती जाती है। प्रकारान्तर से हमारी प्रजा-बुद्धि हमारे चरित्र की एक प्रकार की हार होती है। वह इस यात की स्वीकृति होती है कि इस उस व्यक्ति के अनुकरणीय गुणों का अनुकरण नहीं कर सकते; हम कर सकते हैं केवल उसकी तथा उसके गुणों की पूजा।

जनता जाने-श्रनजाने, न जाने कत्र से यह श्रात्म-त्रण्यना श्रीर पर-वण्यना का खेल खेलकी था रही है। उन महापुरूपों की गिनती नहीं की जा सकती जिन्हें जनता ने श्रपनी 'पूजा-बुद्धि, के श्रास्त्र से सानत्र से 'देवता, बना-बना कर मार डाखा। कदाचित उनके श्राद्यी-चरितों के तेज से श्रपनी रचा करने के लिए जनता को यही सबसे श्रन्छा उपाय सूका है कि, उन्हें 'देवना' बना कर उन की इतनी श्रधिक पूजा की जाय कि वे 'पूजनीय' तो जितने चाहें उतने बन जायें किन्तु श्रनुकरणीय विलकुल न रहें।

हों श्री वरनार्ड शाका एक कथन याद आता है — मूर्कों के देश में एक देशभक्त 'महात्मा' बन जाता है। जहाँ सब कोई उसकी पूजा करते हैं किन्तु कोई उसका अनुकरण नहीं करना।

कीन जाने श्री बरनार्ड सा हमारे देश की भी गिनती मूर्खों के देश में करते हों, श्रीर कीन जाने केवल हमारे देश की ही 'मूर्खों का देश' समभते हों? जो हो, किन्नु इस में सन्देह नहीं कि अपनी पूजा-बुद्धि की मार में किसी को श्रायन्त 'पूजनीय' बना कर मार डालने की शक्ति में हमें हम किसी भी देश के मूर्खों से पीछे नहीं।

न जाने हम ने कितरे महापुरुषों को 'श्रवतार' बनाया । जैसे मह कोई शर्व करने की बात हो । राम श्रीर कृष्ण को तो 'श्रवतार' बनाया ही सही हम ने बुद्ध को भी 'श्रवतार' बनाया । श्रीर, श्रपने वापू को भी 'श्रवतार' बनाने पर तुले हुए हैं।

बापू के जीवन काल में ही बिहार में बापू का एक मन्दिर बनने जा रहा था, जिसमें बापू की पूजा की व्यवस्था होने को थी। बापू ने स्वयं उस का विरोध किया था।

ययने म्रान्तिम दिनों में उन्होंने भयनी सृत्यु के बाद शरीर का कोई भी हिस्सा बनाये रखने की मनाही कर दी थी। यह बापू की महानता के भ्रातुरूप था।

खीर बापू की महायात्रा के बाद देश ने उन की जितनी झौर जिस तरह की पूजा की बढ़ पूजा भी इस देश की छतज्ञता के प्रगरीकरण के असुक्ष थी।

किन्तु इधर समाचारपत्रों में बाप् की स्त्रुति की बनाये रखने के अनेक ऐसे प्रस्ताव बकाशित हो रहे हैं कि उन में से कुछ सचसुच उन्हें 'देवता' बनाने के ही प्रयत्न हैं। कर्म-विशेष का मनशा भिन्न रहने पर भी उत्पका फल भिन्न नहीं होता।

हम सभा किये जायें यदि हम कहें कि बम्बई में चौपाटी पर बापू की श्रस्ती फीट की मूर्ति बनाने का प्रस्तात्र भी हमें उन्हें 'देवता' धना कर पूजनीय धाँर शायद केवल 'दर्शनीय' बना डालने का प्रस्ताव ही मालूम देता है।

बम्बई में ही चौपाटी पर लोकमान्य तिलक की सूर्ति है। यदि कभी श्राप शाम के वक्त उधर टहलते हुए चले जायें तो यह देखकर श्रापका सर लजा से कुक जायगा कि बेशुमार कब्नर उस मूर्ति पर बैठे हुए उस पर सफेड़ पालिश कर रहे हैं।

बुद्ध से जब श्रानन्द ने पृद्धा था कि श्रापके शरीर के प्रति हम क्या करें, तो उन्होंने कहा शा—''श्रव्यावटा तुम्हें होय तथागतस्स सरीर पूजाय । तुम्हें सदस्ये श्रतुशुक्षय।''

"तुम लोग तथागत की शरीर-पूजा में न लगी। तुम लोग ती सदर्थ में लगी।"

सामान्य जन यदि वाप्ंकी शिंगीर पूजा में लगे भी रहें तो यह बहुत हानिकारक होने पर भी उतना श्रापत्तिजनक गर्ही। किन्तु, श्रभी सेवामाम में देश-भर के सार्वजनिक कार्यकर्ताश्रों की जो कान्फ्रोन्स हुई श्रीर जिस पणडाल में हुई उस में लगे वाप् के चित्र को देखकर हमें श्रारचर्य हुश्रा—वह हमें एक तिनका लगा जो बताता था कि दवा का इस्त्र किथर है!

बापू के चित्र में उनके मुख पर देवताओं अथवा श्रवतारों का-सा रिश्म-मरहल बनाया गया था और उन्हें 'कमल' के फूल में खड़े हुए चित्रित किया गया था।

षापू जन्म-सर कड़ी घरती पर ही चले। सेवाप्राम सम्मेलन की पृष्ठ-भूमि में लगा हुआ उन का चित्र एक किसान बापू का चित्र हो सकता था, एक अंगी बापू का चित्र हो सकता था, एक अंगी बापू

का चित्र हो सकता था किन्तु हम तो उन्हें मानव से 'देवता' बनाने लग गये हैं। दुःख यही है किं इतनी जलदी।

किसी ने कहा है कि 'श्रादमी होना कडिन है, देगता होना श्रासान है।'' काश ! हम अभी श्रपने बापू को मानव ही रहने दें—जिनसे हम कुछ सीख सकें, 'देवता' या 'श्रवतार' न बनायें, जिनसे हम कुछ भी न सीख सकें, जिनकी हम कर सकें केवल 'पूजा'।